॥ श्री: ॥

# ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरायायणम् ॥

संपुट: ३.

## ॥ अरण्यकाण्डः ॥ ARANYAKANDAM

OBCHRIBITATION BITATION



Published by

The Educational Supplies Depot,

PALGHAT.



### श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् ॥

संपुट: ३.

### ॥ अरण्यकाण्डः ॥ ARANYAKANDAM





Published by

The Educational Supplies Depot, PALGHAT.

Printed at
The Vani Vilas Press, Palghat.

medical designation of the continue of the

- A sh estil

## ॥ विषयानुक्रमणिक ॥

| सर्गः | विषयः                                    |      | पुट: |
|-------|------------------------------------------|------|------|
|       | श्रीमद्रामायणपारायणोपऋमः।                |      |      |
| 1     | दण्डकारण्यनिवासितापसकृतस्वरक्षणप्रार्थना | •••• | 1    |
| 2     | विराधेन सीतापहरणम्                       | •••• | 4    |
| 3     | विराधप्रहार:                             | •••• | 8    |
| 4     | विराधमुक्तिः                             | •••• | 11   |
| 5     | शरभङ्गस्यामित्रवेश:                      |      | 16   |
| 6     | रक्षोवधप्रतिज्ञानम्                      | •••  | 22   |
| 7     | सुतीक्ष्णसमागमः                          | •••  | 25   |
| 8     | दण्डकारण्याश्रममण्डलप्रस्थानम्           | **** | 29   |
| 9     | सीताधर्मनिवेदनम्                         |      | 31   |
| 10    | रामेण आयुधधारणस्यावस्यकत्वोक्तिः         |      | 36   |
| 11    | अगस्त्यमहिमानुवर्णनम्                    |      | 39   |
| 12    | अगस्यसमागमः                              | •••  | 51   |
| 13    | पञ्चवटींप्रतिप्रस्थानम्                  |      | 56   |
| 14    | जटायुद्शेनम् क्रिकेटिकि                  |      | 65   |
| 15    | पर्णशालानिर्माणम्                        | •••• | 70   |
| 16    | हेमन्तर्तुवर्णनम्                        | •••• | 74   |
| 17    | शूर्पणखागमनम्                            |      | 79   |
| 18    | शूर्पणखायाः कर्णनासाच्छेरनम्             |      | 83   |
| 19    | खरसमीपे अङ्गवैरूप्यकथनम्                 | **** | 87   |

| सर्गः | विषयः                         | पुट: |
|-------|-------------------------------|------|
| 20    | चतुर्दशराक्षसवधः              | 91   |
| 21    | खरनिन्दनम्                    | 94   |
| 22    | खरस्य युद्धगमनम्              | 97   |
| 23    | उत्पातदर्शनम्                 | 101  |
| 24    | रामस्य युद्धोद्योगः           | 106  |
| 25    | खरसैन्यवधः                    | 111  |
| 26    | दूषणवधः                       | 117  |
| 27    | त्रिशिरोवधः                   | 122  |
| 28    | खरयुद्धम्                     | 125  |
| 29    | खरभत्सेनम्                    | 129  |
| 30    | ख्रवधः                        | 133  |
| 31    | रावणंप्रति खरवधनिवेदनम्       | 139  |
| 32    | रावणसमीपे शूर्पणसाममन्म्      | 145  |
| 133   | रावणनिन्दा                    | 149  |
| 34    | सीतापहरणे रावणप्रोत्साहनम्    | 152  |
| 35    | रावणस्य पुनर्मारी चाश्रमगमनम् | 156  |
| 36    | साहाय्यकरणप्रार्थनम्          | 161  |
| 37    | मारी चक्रतोपदेश:              | 165  |
| 38    | श्रीराममहिमानुवर्णनम्         | 168  |
| 399   | साहाय्यकरणनिषेधः              | 173  |
| 40    | मृगरूपप्रहणनिर्वन्धनम्        | 176  |
| 441   | पुनर्मारीचोपदेश:              | 180  |
| :42   | मायास्गरूपप्रहणम्             | 183  |
| 43    | सीताप्रलोभनम्                 | 187  |

| सर्ग: | विषय:                       | युट: |
|-------|-----------------------------|------|
| 44    | मारीचवधः                    | 194  |
| 45    | आश्रमालुक्ष्मणनिर्गमनम्     | 198  |
| 46    | आश्रमे रावणागमनम्           | 203  |
| 47    | रावणधिकारम्                 | 208  |
| 48    | रावणस्यात्मश्चावा           | 216  |
| 49    | सीतापहरणम्                  | 219  |
| 50    | जटायुपा रावणनिरोधः          | 224  |
| 51    | जटायुरावणयुद्धम्            | 228  |
| 52    | सीताविलापम्                 | 234  |
| 53    | रावणनिन्दा •••              | 240  |
| 54    | ळङ्काप्राप्ति               | 244  |
| 55    | सीताप्रलोभनम्               | 248  |
| 56    | संवरसरावधिकरणम्             | 253  |
| 57    | दुर्निमित्तद्शेनम्          | 258  |
| 58    | सीतागुणानुवादः              | 261  |
| 59    | छक्ष्मणागमनिनदा             | 264  |
| 60    | पणैशालागमनम्                | 268  |
| 61    | सीतान्वेषणम्                | 273  |
| 62    | श्रीरामविलापः               | 277  |
| 63    | लक्ष्मणेन श्रीरामसान्त्वनम् | 280  |
| 64    | श्रीरामक्रोधः               | 285  |
| 65    | श्रीरामकोपपरिसान्त्वनम्     | 294  |
| 66    | श्रीरामाश्वासनम्            | 297  |
| 67    | जटायुद्दशनम्                | 300  |

| सर्गः | विषय:                     |      | युट: |
|-------|---------------------------|------|------|
| 68    | जटायुः संस्कारः           |      | 304  |
| 59    | अयोमुखीकबन्धयोर्दर्शनम्   |      | 309  |
| 70    | कवन्धहस्तच्छेदनम्         |      | 316  |
| 71    | कबन्घेन स्ववृत्तान्तकथनम् | •••• | 319  |
| 72    | सीताप्राप्त्युपायकथनम्    |      | 323  |
| 73    | ऋस्यमूकाचलमार्गप्रदर्शनम् |      | 327  |
| 74    | शवरीखर्गगति:              |      | 333  |
| 75    | षम्पादशेनम्               |      | 338  |

श्रीमद्रामायणपारायणसमापनकमः ॥



#### ॥ श्रीः ॥

### ॥ श्रीमद्रामायणपारायणोपक्रमः ॥



#### सार्तसंप्रदायः।

गुक्काम्बरधरं विष्णुं श्वशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविद्योपशान्तये ॥

वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपऋमे।

यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम् ॥

दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फिटिकमिणमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमिष च शुकं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दुशङ्कस्फिटिकमिणनिमा भासमानासमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना॥

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् । आरुद्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिरुम् ॥ ४

वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः। शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्॥ ५ यः पिबन्सततं रामचरितामृतसागरम् । अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् ॥

गोष्पदीकृतवाराशि मशकीकृतराक्षसम् । रामायणमहामालारतं वन्देऽनिलात्मजम् ॥

अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् । कपीशमक्षहन्तारं वन्दे रुङ्काभयङ्करम् ॥

> उल्लङ्घ्य सिन्धोः सिल्लं सलीलं यः शोकविहं जनकात्मजायाः। आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्॥

आञ्जनेयमतिपाटलाननं
काष्ट्रनाद्धिकमनीयविग्रहम् ।
पारिजाततरुमूलवासिनं
भावयामि पवमाननन्दनम् ॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् । बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥ ११ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् । वातात्मजं वानरयृथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १२

यः कर्णाञ्जलिसम्पुटेरहरहः सम्यक्पिबत्याद्रा-द्वारमीकेवंदनारविन्दगिलतं रामायणारुयं म्थु । जनमव्याधिजराविषतिमरणैरत्यन्तसंपद्वं संसारं स विहाय गच्छति पुमानिवण्णोः पदं शास्त्रतम्।।

> तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् । रघुवरचरितं मुनिषणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् ॥

8 8

वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी। पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥

१५

श्लोकसारसमाकीणं सर्वकल्लोलसंबु.लम् । काण्डमाहमहामीनं वनदे रामायणाणवम् ॥

१६

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशस्थातमजे। बेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्वामायणात्मना ॥ ः १७ वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् ।
अग्ने वाचयित प्रभञ्जनस्रते तत्त्वं सुनिभ्य परं
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे इयामलम् ॥

वामे भ्मिसुता पुरश्च हनुमान्पश्चात्सुमित्रासुतः शत्रुन्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्बाय्वादिकोणेषु च। सुप्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जान्ववा-नमध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्॥

> नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्य जनकात्मजाये। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्रणेभ्यः॥

#### श्रीवैष्णवसंपदायः।

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् । आरुद्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥ १

वार्नीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः। श्रुण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्॥ २

यः पिवन्सततं रामचरितामृतसागरम् । अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे पाचेतसमकल्मषम् ॥

गोष्पदीकृतवार।शिं मशकीकृतराक्षसम् । रामायणमहामालारतं वन्देऽनिलात्मजम् ॥

अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् । कपीशमक्षहन्तारं वन्दे रुद्धामयद्भरम् ॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् । वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदृतं शिरसा नमामि ॥

उल्लह्मच सिन्धोः सिललं सलीलं यः शोकविद्धं जनकात्मजायाः । आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राङ्गिलराञ्जनेयम् ॥

आञ्जनेयमतिपाटलाननं
काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् ।
पारिजाततरुम्लवःसिनं
भावयामि पवमाननन्दनम् ॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् । बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम् ॥

9

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । वेदः पाचेतसादासीत्साक्षादामायणात्मना ()

50

तदुपगतसमाससिनधयोगं
सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् ।
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं
दशशिरसश्च वधं निशासयध्वम् ॥

2 8

श्रीराघवं दशरथात्मजमपमेयं सीतापति रघुकुळान्वयरत्नदीपम् । आजानुबाहुमरविनददळायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥

१२

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् ।
अप्रे वाचयति प्रमञ्जनसुने वन्त्रं सुनिभ्यः परं
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं मजे इयामलम् ॥

### 🏸 माध्वसंप्रदायः।

| शुक्काम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।<br>प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविद्योपशान्तये ॥   | . ? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्त प्रवरो हि यः।<br>श्रीमदानन्दतीर्थाच्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्॥ | 2   |
| वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा। आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते ॥             | 3   |
| सर्वविद्यप्रमनं सर्वसिद्धिकरं परम् ।<br>सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम् ॥             | 8   |
| सर्वाभीष्ठवदं रामं सर्वारिष्टनिवारकम् ।<br>जानकीजानिमनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितम् ॥         | ધ્ય |
| अभ्रमं भङ्गरहितमजडं विमलं सदा ।<br>आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् ॥                     | Ę   |
| भवति यदनुमावादेडम्कोऽपि वाग्मी<br>जडमतिरपि जनतुकीयते पाज्ञमौलिः।                          |     |
| सकलवचनचेतोदेवता भारती सा<br>मम वचिस विधत्तां सिन्निधिं मानसे च ॥                          | 9   |

मिथ्य।सिद्धान्तदुर्ध्वान्तविध्वंसनविचक्षणः। जयतीर्थाच्यतरणिभीसतां नो हृदम्बरे ॥ चित्रेः पदेश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मानैरखण्डितेः। गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक् ॥ ुक्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरु कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥ १० वारमीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः। श्रुण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्॥ यः पिबन्सततं रामचरितामृतसागरम् । अतृप्तस्तं मुनि वन्दे पाचेतसमकल्मषम् ॥ गोष्पदीकृतवार।शिं मशकीकृतराक्षसम्। ्रामायणमहामालारतं वन्देऽनिलात्मजम् ॥ अञ्जन।नन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्। कपीशमक्षहन्तारं वनदे लङ्काभयङ्करम् ॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् । वातारमजं वानरयृथमुख्यं श्रीरामदृतं शिरसा नमामि ॥

> उल्लङ्घ्य सिन्धोः सिलेलं सलीलं यः शोकविह्नं जनकात्मजायाः।

### आदाय तेनैव ददाह रुद्धां 💰 💮 नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥ 🦠 १६

आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनादिकमनीयवित्रहम्। पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पदमाननन्दनम् ॥ १७

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। े वेदः पाचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥

्ञापदामपहतीरं दातारं सर्वसम्पदाम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भ्यो भ्यो नमाम्यहम् ॥ २०

तदुवगतसमाससन्धियोगं सममधुरोवनतार्थवाक्यवद्भम् । रघुवरचरितं मुनिपणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् ॥

वैदेहीसहितं सुरद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् । अये वाचयति प्रमञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे इयामलम् ॥

वन्दे वन्दं विधिमवमहेन्द्रादिबृन्दारकेन्द्रे-व्यक्तं व्याप्तं खगुणगणतो देशतः कालतश्च ।

भूतावद्यं सुखचितिमयैर्मङ्गिर्द्यक्तमङ्गेः सानाथ्यं नो विद्धद्धिकं ब्रह्म नारायणाच्यम् ॥ २३ भूषारतं भुवनवलयस्या विलाध्यर्वरतं लीलारतं जलघदुहितुर्देवतामौलिरतम्। चिन्तारंतं जगति भजतां सत्सरोजद्यस्तं कौसल्याया लसतु मम हन्मण्डले पुत्रस्तम्।। महाव्याकरणाम्मोधिमन्थमानसमन्दरम्। कवयन्तं रामकीत्यी हनुमन्तमुपासाहे॥ मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्। नानावीरसुवर्णानां निकषाइमायितं बभौ।। २ ६ स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहाणसे । उंतुङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुग्धाब्धये नमः ॥ २७ वाल्मीकेगौ: पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया। यद्दुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तर्णका इव ॥ २८ सूक्तिरंताकरे रम्ये मूलरामायणार्णवे। विहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २९ हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत्।

तस्य निःसरते वाणी जह्नुकन्यापवाहवत् ॥

#### ॥ श्रीः॥

## ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् ॥

### ॥ अरण्यकाण्डः ॥



### प्रथमः सर्गः ॥

| प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान् ।<br>ददर्श रामो दुर्घर्षसापसाश्रममण्डलम् ॥              | 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राह्मचा लक्ष्म्या समावृतम् ।<br>यथा प्रदीप्तं दुर्दुर्शं गगने सूर्यमण्डलम् ॥ | 3 |
| शरण्यं सर्वभ्तानां सुसंमृष्टाजिरं सदा ।<br>मृगैर्बहुभिराकीर्ण पक्षिसङ्घेः समावृतम् ॥             |   |
| पूजितं चोपनृतं च नित्यमप्सरसां गणैः ।<br>विशाछैरिमशरणैः सुरभाण्डैरिजिनैः कुशैः ॥                 | 8 |

समिद्भिस्तोयकलशैः फलमूलैश्च शोभितम् । आरण्येश्व महावृक्षेः पुण्येः स्वादुफरैर्युतम् ॥ विहोम। चितं पुण्यं ब्रह्मघोषनिन। दितम्। पुष्पैर्वन्यै: परिक्षिप्तं पिद्मन्या च सपद्मया ॥ ६ फलमूलाशनैदन्तिश्चीरकृष्णाजिनाम्बरैः । सूर्यवैश्वानरामैश्च पुराणेर्मुनिभिर्वृतम् ॥ पुण्यैश्च नियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः। तद्भसमवनप्रस्यं ब्रह्मघोषनिन।दितम् ॥ ब्रह्मविद्धिर्महाभागैर्बाह्मणैरुपशोभितम्। स दृष्टुा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम् ॥ अभ्यगच्छन्महातेजा विज्यं कृत्वा महद्भनुः। दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्ट्वा महष्यः ॥ 20 अभ्यगच्छंस्तथा प्रीता वैदेहीं च यशस्वनीम्। ते तं सोममिवोद्यन्तं दृष्ट्या वै धर्मचारिणः ॥ 88 लक्ष्मणं चैव दृष्टा तु वैदेहीं च यशस्विनीम्। मङ्गलानि प्रयुङ्गानाः प्रत्यगृह्णन्ददत्रताः ॥

| रूपसंहननं रुक्भीं सौकुमार्ये सुवेषताम् ।<br>दहशुर्विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ।           | १३         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रेरनिमिषेरिव ।<br>आश्चर्यम्तान्दह्युः सर्वे ते वनचारिणः ॥        | <b>§ 8</b> |
| अतिथिं पर्णशालायां राघवं संन्यवेशयन् ॥                                                     | १५         |
| ततो रामस्य सःकृत्य विधिना पावकोपमाः ।<br>आजहुस्ते महाभागाः सिल्लं धर्मचारिणः ॥             | १६         |
| मूलं पुष्पं फलं वन्यमाश्रमं च महात्मनः ।<br>निवेदयित्वा धर्मज्ञास्ततः प्राञ्जलयोऽब्रुवन् ॥ | १७         |
| धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यस्त्वं महायशाः ।<br>पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो गुरुः ॥        | १८         |
| इन्द्रस्येह चतुर्भागः प्रजा रक्षति राघव ।<br>राजा तस्माद्वरान्भोगान्भुङ्के छोकनमस्कृतः ॥   | १९         |
| ते वयं भवता रक्ष्या भवद्विषयवासिनः।                                                        | 20         |

न्यस्तदण्डा वयं राजञ्जितकोधा जितेन्द्रियाः । रक्षितव्यास्त्वया श्रश्चद्रभ्भृतास्तपोधनाः ॥ २१ एवमुक्त्वा फर्छेर्भू हैः पुष्पैर्वन्येश्च राघवम् । अन्येश्च विविधाहारैः सरुक्ष्मणमपूजयन् ॥ २२ तथान्ये तापसाः सिद्धा रामं वैश्वानरोपमाः । न्यायवृत्ता यथान्यायं तपयामासुरीश्चरम् ॥ २३

इति प्रथमः सर्गः ॥



### द्वितीयः सर्गः ॥

कृत।तिथ्योऽय रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति । आमन्त्र्य स मुनीनसर्वान्वनमेवान्वगाहत ॥ नानामृगगणाकीणं शादृ्ळवृकसेवितम् । ध्वस्तवृक्षळतागुरुमं दुर्द्शसिळ्ळाशयम् ॥

निष्कूजनानाशकुनि झिलिकागणन।दितम् । रुक्षमणानुगतो रामो वनमध्यं दद्शी ह ॥

| वनमध्ये तु काकुत्स्थस्तिस्मन्घोरमृगायुते । ददर्श गिरिश्वङ्गामं पुरुषादं महास्वनम् ॥      | 8  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| गम्भीराक्षं महावक्तं विकटं विषमोदरम् ।<br>बीमत्सं विषमं दीर्घं विकृतं घोरदर्शनम् ॥       | بع |
| वसानं चर्म वैयाघं वसाईं रुधिरोक्षितम् । त्रासनं सर्वभूतानां व्यादितास्यमिवान्तकम् ॥      | Ę  |
| त्रीनिसहांश्चतुरो व्याधान्ह्रौ वृषौ पृषतान्दश ।<br>सविषाणं वसादिग्धं गजस्य च शिरो महत् ॥ | 9  |
| अवसज्यायसे शूले विनदन्तं महास्वनम् ।<br>स रामं रुक्षमणं चैव सीतां दृष्ट्राथ मैथिलीम् ॥   | 6  |
| अभ्यधावत संक्रुद्धः प्रजाः कारु इवान्तकः ।<br>स कृत्वा भैरवं नादं चारुयन्तिव मेदिनीम् ॥  | 9  |
| अङ्केन!दाय वैदेहीमपक्रम्य ततोऽब्रवीत् ।<br>युवां जटाचीरघरौ समायौ क्षीणजीवितौ ॥           | १० |
| प्रविष्टौ दण्डकारण्यं शरचापासिधारिणौ ।<br>कथं तापसयोवी च वासः प्रमद्या सह ॥              | ११ |

| अधर्मचारिणौ पाषौ कौ युवां मुनिदूषकौ । अहं वनिमदं दुर्ग विराधो नाम राक्षसः ॥ १२                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चरामि सायुधो नित्यमृषिमांसानि मक्षयन् ।<br>इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति ॥ १३                |
| युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं मृघे ॥<br>तस्यैवं ब्रुवतो घृष्टं विराघस्य दुरात्मनः ॥ १४        |
| श्रुत्वा सगर्वं वचनं संश्रान्ता जनकात्मजा।<br>सीता प्रावेपतोद्धेगात्प्रवाते कदली यथा॥ १५           |
| तां दृष्ट्वा राघवः सीतां विराधाङ्कगतां शुमाम् ।<br>अन्नवील्लक्ष्मणं वाक्यं मुखेन परिशुष्यता ॥ १६   |
| पदय सौग्य नरेन्द्रस्य जनकास्यात्मसंभवाम् ।<br>मम भार्यो शुभाचारां विराधाङ्के प्रवेशिताम् ॥ १७      |
| अत्यन्तसुखसंवृद्धां राजपुत्रीं मनस्विनीम् ।<br>यद्भिषेतमस्मासु प्रियं वरवृतं च यत् ॥ १८            |
| कैके य्यास्तु सुसंपन्नं क्षिप्रमधैव लक्ष्मण ।<br>या न तुष्यति राज्येन पुत्रार्थे दीर्घदर्शिनी ॥ १९ |

ययाहं सर्वभूतानां हितः प्रस्थापितो वनम् । अद्येदानीं सकामा सा या माता मम मध्यमा ॥ २० परस्पर्शातु वैदेखा न दुःखतरमस्ति मे । पितुर्वियोगात्सौमित्रे खराज्यहरणात्या ॥ इति ब्रवति काकुत्स्थे बाष्पशोकपरिप्छते। अन्नवील्रक्ष्मणः क्रुद्धो रुद्धो नाग इव श्वसन् ॥ २२ अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः। मया पेष्येण काकुत्स्थ किमर्थे परितप्यसे ॥ शरेण निहतस्याद्य मया ऋद्वेन रक्षमः। विराधस्य गतासोर्इि मही पास्यति शोणितम् ॥ २४ राज्यकामे मम कोधो भरते यो बभुव ह । तं विराधे प्रमोक्ष्यामि वज्री वज्रमिवाचले ॥

मम भुजबलवेगवेगितः

पततु शरोऽस्य महान्महोरसि । व्यपनयतु तनोश्च जीनितं पततु ततः स महीं निघूर्णितः ॥ २

२६

इति द्वितीयः सर्गः॥



# तृतीयः सर्गः ॥

| इत्युक्तवा रुक्षमणः श्रीमान्राक्षसं प्रहसन्निव ।<br>को भवान्वनमभ्येत्य चरिष्यति यथासुखम् ॥ | 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| अथोवाच पुनर्वाक्यं विराधः पूरयन्वनम् ।<br>आत्मानं वृच्छते ब्र्तं कौ युवां क गमिष्यथः ॥     | 2 |
| तमुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननम् ।<br>पृचछन्तं सुमहातेजा इक्ष्वाकुकुलमात्मनः ॥          | ą |
| क्षतियो वृत्तसंपन्नो विद्धि नौ वनगोचरौ ।<br>त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्तवं चरसि दण्डकान् ॥ | 8 |
| तमुवाच विराधस्तु रामं सत्यपराक्रमम् । इन्त वक्ष्यांमि ते राजन्निबाधे मम राघव ॥             | 4 |
| पुत्रः किल जयस्याहं मम माता शतहदा।<br>विराध इति मामाहुः पृथिव्यां सर्वराक्षसाः॥            | ६ |
| तपसा च।पि मे प्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजा।<br>शस्त्रेणावध्यता होकेऽच्छेद्यामेद्यत्वमेव च॥ | 9 |

| अथ तौ आतरौ दीप्तं शरवर्षं ववषतुः ।<br>विराधे राक्षसे तिसानकालान्तकयमोपमे ॥                  | १६ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| स प्रहस्य महारौद्रः स्थित्वा जृम्भत राक्षसः । जृम्भमाणस्य ते बाणाः कायान्निष्पेतुराशुगाः ॥  | १७ |
| बलातु वरदानस्य प्राणान्संरोध्य राक्षसः ।<br>विराधः शूलमुद्यम्य राघवावभ्यधावत ॥              | १८ |
| तच्छूलं वज्रसङ्काशं गगने ज्वलनोपमम् ।<br>द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः शस्त्रभृतां वरः ॥  | १९ |
| तद्रामविशिखिचछन्नं शूलं तस्य कराद्भुवि ।<br>पपाताशनिनाचिछन्नं मेरोरिव शिलातलम् ॥            | २० |
| तौ खड्गौ क्षिपमुद्यम्य ऋष्णसर्पोषमौ शुभौ । तूर्णमापततस्तस्य तदा पाहरतां बळात् ॥             | २१ |
| स वध्यमानः सुभृशं बाहुभ्यां परिरम्य तौ ।<br>अप्रकम्प्यो नरन्यात्रौ रोद्रः प्रस्थातुमैच्छत ॥ | २२ |
| तस्यामिषायमाज्ञाय रामो रुक्ष्मणमब्रवीत्।<br>बहत्वयमलं तावत्पथानेन तु राक्षसः॥               | २३ |

यथा चेच्छति सौमिले तथा वहतु राक्षसः। अयमेव हि नः पन्था येन याति निशाचरः ॥ २४ स तु सबलवीर्येण समुत्क्षिप्य निशाचरः। बालाविव स्कन्धगतौ चकारातिबलौ ततः॥ तावारोप्य ततः स्कन्धं राघवौ रजनीचरः । विराधो निनदन्घोरं जगामाभिमुखो वनम् ॥ २६ वनं महामेघनिमं प्रविष्टो द्रमेर्महद्भिविविधेरुपेतम् । नानाविधैः पक्षिशतैर्विचित्रं शिवायुतं व्यालमृगैविंकीणम् ॥ इति तृतीयः सर्गः ॥ चतुर्थः सर्गः ॥ हियमाणी तु ती दृष्टा वैदेही रामलक्ष्मणी। उचैः स्वरेण चुकोश प्रगृह्य सुभुजा भुजौ ॥ एप दाशरथी रामः सत्यवाञ्शीलवाञ्शुचिः।

रक्षसा रौद्रऋपेण हियते सहलक्ष्मणः ॥

मां वृका सक्षयिष्यन्ति शार्दूला द्वीपिनस्तथा। मां हरोत्सुज्य काकुतस्थी नमस्ते राक्षसोत्तम॥

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा वैदेह्या रामरुक्ष्मणौ। वेगं प्रचऋतुर्वीरौ वधे तस्य दुरात्मनः॥

तस्य रौद्रस्य सौमितिर्बाहुं सव्यं बभञ्ज ह। रामस्तु दक्षिणं बाहुं तरसा तस्य रक्षसः॥

स भमबाहुः संविमो निपपाताशु राक्षसः। धरण्यां मेघसङ्काशो बज्जभिन्न इवाचलः॥

मुष्टिभिर्जानुमिः पद्भिः सूदयन्तौ तु राक्षसम् । उद्यम्योद्यम्य चाप्येनं स्थण्डिले निष्पिपेषतुः ॥

स विद्धो बहुभिर्वाणैः खड्गाभ्यां च परिक्षतः । निष्पष्टो बहुधा भूमौ न ममार स राक्षसः ॥

तं प्रेक्ष्य रामः सुभृशमवध्यमचलोपमम् । भयेष्वभयदः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत् ॥

तपसा पुरुषव्याघ राक्षसोऽयं न शवयते। शक्षण युधि निर्जेतुं राक्षसं निखनावहै॥

8 0

| तच्छ्रत्वा राघवेणोक्तं राक्ष्मसः प्रश्नितं वचः ।                                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| इदं प्रोवाच काकुत्स्थं विराधः पुरुषर्षमम् ॥                                             | ११  |
| हतोऽहं पुरुषन्याघ्र शक्रतुरुयबलेन वै।<br>मया तु पूर्व त्वं मोहाल ज्ञातः पुरुषर्षभः॥     | १२  |
| कौसल्या सुप्रजा तात रामस्त्वं विदितो मया। वैदेही च महामागा लक्ष्मणश्च महायशाः॥          | १३  |
| अपि शापादहं घोरां प्रविष्टेरे राक्षसीं तनुम् । तुम्बुरुनीम गन्धर्वः शप्तो वैश्रवणेन ह ॥ | \$8 |
| प्रसाद्यमानश्च मया सोऽत्रवीन्मां महायशाः।<br>यदा दाशरथी रामस्त्वां विषण्यति संयुगे॥     | १५  |
| तदा प्रकृतिमापन्नो भवान्खर्गं गमिष्यति ।<br>इति वैश्रवणो राजा रम्भासक्तं पुरानघ ॥       | १६  |
| अनुपस्थीयमानो मां संकुद्धो व्याजहार ह ।<br>तव प्रसादानमुक्तोऽहमभिशापात्सुदारुणात् ॥     | १७  |
| भुवनं स्वं गमिष्यामि स्वस्ति वोऽस्तु परंतप ।<br>इतो वसति धर्मातमा शरभङ्गः मतापवान् ॥    | १९  |

अध्यर्धयोजने तात महर्षिः सूर्यसन्तिमः। तं क्षित्रमभिगच्छ त्वं स ते श्रेयो विधास्यति ॥ १९ अवटे चापि मां राम प्रक्षिप्य कुशूली त्रज । रक्षसां गतसत्वानामेष धर्मः सनातनः ॥ २० अवटे ये निधीयन्ते तेषां लोकाः सनातनाः । एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थं विराधः शरपीडितः ॥ २१ बभूव स्वर्गसंप्राप्तो न्यस्तदेहो महाबल: । तच्छ्त्वा राघवो वाक्यं लक्ष्मणं व्यादिदेश ह ॥ २२ कुञ्जरस्येव रौद्रस्य राक्षसस्यास्य ढक्षमण । वनेऽस्मिन्सुमहच्छुभ्रं खन्यतां रौद्रकर्मणः॥ २ ३ इत्युक्तवा लक्ष्मणं रामः प्रद्रः खन्यतामिति । तस्थौ विराधमाकम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान् ॥ २४ ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणः श्वभ्रमुत्तमम् । अखनत्पार्धतस्तस्य विराधस्य महात्मनः ॥ तं मुक्तकण्ठं निष्पिष्य शङ्कुकणं महास्वनम् । विराधं प्राक्षिपच्छुभ्रे नदन्तं भैरवस्वनम् ॥ २६ तमाहवे निर्जितमाशुत्रिकमौ
स्थिरावुमौ संयति रामरुक्ष्मणौ ।
मुदान्वितौ चिक्षिपतुर्भयावहं
नदन्तमुत्क्षिप्य बिले तु राक्षसम् ॥ २७
अवध्यतां प्रेक्ष्य महास्रस्य तौ

अवध्यतां प्रेक्ष्य महासुरस्य तौ शितेन शक्षेण तदा नरर्षभौ । समर्थ्य चात्यर्थविशारदावुभौ बिस्ने विराधस्य वधं प्रचक्रतुः ॥

२८

स्वयं विराधेन हि मृत्युरात्मनः प्रसद्य रामेण वधार्थमीप्सितः। निवेदितः काननचारिणा स्वयं

। ने वधः शास्त्रकृतो भवेदिति ॥

२९

तदेव रामेण निशम्य भाषितं कृता मतिस्तस्य बिरुपवेशने । बिरुं च रामेण बलेन रक्षसा

30

पहरूषाविव रामरुक्षमणौ विराधमुत्रं पदरे निखाय तम् ।

प्रवेश्यमानेन वनं विनादितम् ॥

ननन्दतुर्वीतभयौ महावने शिलाभिरन्तर्दधतुश्च राक्षसम् ॥

३१

ततस्तु तौ कार्मुकखङ्गधारिणौ निहत्य रक्षः परिगृद्ध मैथिलीम् । विजहतुस्तौ सुदितौ महावने दिवि स्थितौ चनद्रदिवाकर।विव ॥

3 ?

इति चतुर्थः सर्गः ॥



#### पञ्चमः सर्गः ॥

हत्वा तु तं भीमबर्छ विराधं राक्षसं वने ।
ततः सीतां परिष्वज्य समाधास्य च वीर्यवान् ॥
अत्रवील्रक्षमणं रामो आतरं दीप्ततेजसम् ।
कष्टं वनिमदं दुर्गं न च सा वनगोचराः ॥
अभिगच्छामहे शीव्रं शरभक्गं तपोधनम् ।
आश्रमं शरभक्गस्य राघवोऽभिजगाम ह ॥
तस्य देवप्रभावस्य तपसा भावितात्मनः ।
समीपे शरभक्गस्य दंदर्श महदद्भुतम् ॥

रामोऽथ रथमुह्दिस्य लक्ष्मणाय प्रदर्शयन् ॥ १२

2

| अर्चिष्मन्तं श्रिया जुष्टमद्भुतं पश्य लक्षमण ।<br>प्रतपन्तमिवादित्यमन्तरिक्षगतं रथम् ॥    | १३ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ये हयाः पुरुह्ततस्य पुरा शकस्य नः श्रुताः ।<br>अन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयो ध्रुवम् ॥  | 68 |
| इमे च पुरुषव्याघा ये तिष्ठन्त्यभितो रथम् ।<br>शतं शतं कुण्डलिनो युवानः खङ्गपाणयः ॥        | १५ |
| विस्तीर्णविपुलोरस्काः परिघायतबाहवः ।<br>शोणांशुवसनाः सर्वे व्याघा इव दुरासदाः ॥           | १६ |
| उरोदेशेषु सर्वेषां हारा ज्वलनसन्निमाः।<br>रूपं विश्रति सौमिले पञ्चविंशतिवार्षिकम्॥        | १७ |
| एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा ।<br>यथेमे पुरुषच्याच्चा दृश्यन्ते प्रियदर्शनाः ॥     | १८ |
| इद्देव सह वेदेह्या मुहूर्त तिष्ठ रुक्षमण ।<br>यावज्ञानाम्यहं व्यक्तं क एष द्युतिमान्रथे ॥ | १९ |
| तमेवमुक्त्वा सौमिलिमिहैव स्थीयतामिति । अभिचकाम काकुत्स्थः शरमङ्गाश्रमं प्रति ॥            | २० |

| ततः समभिगच्छन्तं प्रेक्ष्य रामं शचीपतिः।                                                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| शरभङ्गमनुज्ञाप्य विबुधान् इदमब्रवीत् ॥                                                  | २१ |
| इहोपयात्यसौ रामो यावन्मां नामिनाषते ।<br>निष्ठां नयतु तावतु ततो मां द्रष्टुमहिति ॥      | २२ |
| जितवन्तं कृतार्थं च द्रष्टाऽहमचिरादिमम् ।<br>कर्म ह्यनेन कर्तव्यं महदन्यै: सुदुष्करम् ॥ | २३ |
| तावद्गच्छामहे शीघ्रं यावन्मां नामिभाषते । इति वज्री तमामन्त्रय मानयित्वा च तापसम् ।     | २४ |
| रथेन हरियुक्तेन ययौ दिवमरिन्दमः।<br>प्रयाते तु सहस्रक्षे राघवः सपरिच्छदः॥               | २५ |
| अमिहोत्रमुपासीनं शरभङ्गमुपागमत् ।<br>तस्य पादौ च संगृह्य रामः सीता च लक्ष्मणः ॥         | २६ |
| निषेदुः समनुज्ञाता रुव्धवासा निमन्त्रिताः।<br>ततः शकोपयानं तु पर्यप्रच्छत्स राधवः॥      | २७ |
| शरभङ्गश्च तत्सर्व राघवाय न्यवेदयत् । मामेष वरदो राम ब्रह्मकोकं निनीषति ॥                | 21 |

| जितमुत्रेण तपसा दुष्प्रापमकृतात्मभिः।<br>अहं ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानमदूरतः॥                 | २९      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| त्रह्मलोकं न गच्छामि त्वामदृष्ट्या प्रियातिथिम् ।<br>त्वयाहं पुरुषव्याघ्र धार्मिकेण महात्मना ॥ | ३०      |
| समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं देवसेवितम् ।<br>अक्षया नरशार्दृल मया लोका जिताः शुभाः ॥             | 3 ?     |
| त्राह्मघाश्च नाकपृष्ट्याश्च प्रतिगृह्णीष्य मामकान्।<br>एवमुक्तो नरव्यात्रः सर्वशास्त्रविशारदः॥ | ।<br>३२ |
| ऋषिणा शरभङ्गेण राघवो वाक्यमब्रवीत् ।<br>अहमेवाहरिष्यामि सर्वान् लोकान्महामुने ॥                | ३३      |
| आवासं त्वहमिच्छ।मि प्रदिष्टमिह कानने ।<br>राघवेणेवमुक्तस्तु शक्ततुल्यबलेन वै ॥                 | 38      |
| शरभङ्गो महापाज्ञः पुनरेवात्रवीद्वचः ।<br>इह राम महातेजाः सुतीक्षणो नाम धार्मिकः ॥              | ३५      |
| वसत्यरण्ये धर्मात्मा स ते श्रेयो विधास्यति । सुतीक्षणमिगच्छ त्वं शुचौ देशे तपिवनम ॥            | ३६      |

| रमणीये वनोहेशे स ते वासं विधास्यति । इमां मन्दाकिनीं राम प्रतिस्रोतामनुत्रज ॥              | ३७ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| नदीं पुष्पोडुपवहां ततस्तत्र गमिष्यसि ।<br>एष पन्था नरव्यात्र मुहूर्त पश्य तात माम् ॥       | ३८ |
| यावज्जहामि गात्राणि जीणां त्वचिमवोरगः।<br>ततोऽमिं सुसमाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रवित्॥      | ३९ |
| श्रमङ्गो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम् । तस्य रोमाणि केशांश्च ददाहामिर्महात्मनः ॥             | 80 |
| जीर्णां त्वचं तथास्थीनि यच मांसं सशोणितम्।<br>रामस्तु विस्मितो आत्रा भार्यया च सहात्मवान्॥ | 88 |
| स च पावकसङ्काशः कुमारः समपद्यत । उत्थायाभिचयातसाच्छरभङ्गो व्यरोचत ॥                        | ४२ |
| स लोकानाहित। सीनामृषीणां च महात्मनाम् । देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्यरोहत ॥         | 8३ |

स पुण्यकर्मा भवने द्विजर्षभः पितामहं सानुचरं दद्शे ह ।

#### पितामहश्चापि समीक्य तं द्विजं ननन्द सुखागतिमत्युवाच ह ॥

3

इति पञ्चमः सर्गः ॥

#### षष्ठः सर्गः ॥

शरभङ्गे दिवं याते मुनिसङ्घाः समागताः । अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं ज्वलिततेजसम् ॥ वैखानसा वाळिखल्याः संप्रक्षाला मरीचिपाः। अरमकुट्टाश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाः ॥ दन्तोल्खलिनश्चैव तथैवोन्मज्जकाः परे। गात्रराय्या अशय्याश्च तथैवाम्नावकाशकाः ।। मुनयः सिल्हाहारा वायुभक्षास्तथापरे । आकाशनिलयाश्चेव तथा स्थण्डिलशायिनः॥ 8 त्रतोपवासिनो दान्तास्तथाईपटवाससः । सजपाश्च तपोनित्यास्तथा पश्चतपोन्विताः ॥

| सर्वे ब्राह्मचा श्रिया जुष्टा दृढयोगाः समाहिताः ।<br>शरभङ्गाश्रमे राममभिजग्मुश्च तापसाः ॥     | Ę   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अभिगम्य च धर्मज्ञा रामं धर्ममृतां वरम् । उत्तुः परमधर्मज्ञमृषिसङ्घाः समाहिताः ॥               | ٠   |
| त्विमिक्ष्वाकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्च महारथ ।<br>प्रधानश्चासि नाथश्च देवानां मघवानिव ॥         | 6   |
| विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च।<br>पितृमक्तिश्च सत्यं च त्विय धर्मश्च पुष्कलः॥        | 9   |
| त्वामासाद्य महात्मानं धर्मज्ञं धर्मवत्सलम् ।<br>अर्थित्वान्नाथ वक्षुयामस्तच नः क्षन्तुमहिसि ॥ | १०  |
| अधर्मस्तु महांस्तात भवेतस्य महीपतेः ।<br>यो हरेद्वलिषड्भागं न च रक्षति पुत्रवत् ॥             | ११  |
| युज्जानः स्वानिव प्राणान्त्राणैरिष्टान्सुतानिव ।<br>नित्ययुक्तः सदा रक्षन्सर्वान्विषयवासिनः ॥ | १२  |
| प्रामोति शाधतीं राम कीर्ति स बहुवार्षिकीम् ।                                                  | , 3 |

| यरकरोति परं धर्म मुनिर्मूलफलाशनः।<br>तस्र राज्ञश्चतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षतः॥           | 88 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| सोऽयं ब्रह्मणभृयिष्ठो वानशस्यगणो महान्। त्वन्नाथोऽनाथवद्राम राक्षसैर्बाध्यते भृशम्॥       |    |
| एहि पश्य शरीराणि मुनीनां भावित।त्मनाम् ।<br>हतानां राक्षसैर्घारेर्बहूनां बहुधा वने ॥      | १५ |
| पम्पानदीनिवासानामनुमन्दाकिनीमपि ।                                                         | १६ |
| चित्रकूटालयानां च कियते कदनं महत्।।<br>एवं वयं न मृष्यामो विशकारं तपिस्वनाम्।             | १७ |
| तित्रमाणं वने घोरं रक्षोभिर्मीमकर्मभिः ॥ ततस्त्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थिताः ।        | १८ |
| परिपालय नो राम वध्यमानान्निशाचरैः ॥ परा त्वत्तो गतिर्वीर पृथिन्यां नोपपद्यते ।            | १९ |
| परिपालय नः सर्वान्सक्षसेभ्यो नृपात्मज ॥                                                   | २० |
| एतच्छ्रत्वा तु काकुत्स्यस्तापसानां तपस्विनाम् । इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः ॥ | २१ |

| नैवमहत मां वक्तुमाज्ञप्तोऽहं तपस्विनाम् ।<br>केवलेनात्मकार्येण प्रवेष्टव्यं मया वनम् ॥ | २२         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| विप्रकारमपाकण्डं राक्ष्मसैभवतामिमम् ।<br>पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोऽहिमदं वनम् ॥    | २३         |
| भवतामर्थसिद्ध्यर्थमागतोऽहं यहच्छया ।<br>तस्य मेऽयं वने वासो मनिष्यति महाफरुः ॥         | <b>२</b> 8 |
| तपित्वनां रणे शत्रून्हन्तुमिल्छामि राक्षसान्। पर्यन्तु वीर्यमुषयः सभातुमें तपोधनाः॥    | २५         |

दत्त्वाभयं चापि तपोधनानां धर्मे धृतात्मा सह रूक्ष्मणेन । तपोधनैश्चापि सहायवृत्तः सुतीक्ष्णमेवाभिजगाम वीरः ॥

3 8

इति षष्टः सर्गः ॥

सप्तमः सर्गः ॥

रामस्तु सहितो आत्रा सीतया च परंतपः। युतीक्षणस्याश्रमपदं जगाम सह तैर्द्विजैः॥

?

ते गत्वा दूरमध्वानं नदीस्तीत्वी बहूदकाः। दृह्यु: विपुलं शैलं महामेघमिवोन्नतम् ॥ ततस्तदिक्षवाकुवरौ सन्ततं विविधेर्द्रमै:। काननं तौ विविशतः सीतया सह राघवौ ॥ प्रविष्टस्तु वनं घोरं बहुमूलफलद्रुमम्। ददशिश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्कृतम् ॥ तत्र तापसमासीनं मलपङ्कलटाधरम् । रामः स्तीक्णं विधिवत्तपोवृद्धमभाषत ॥ रामोऽहमस्मि भगवन्भवन्तं द्रष्टुमागतः। त्वं माऽभिवद् धर्मज्ञ महर्षे सत्यविक्रम ॥ स निरीक्ष्य ततो वीरं रामं धर्मभृतां वरम्। समाश्चिषय च बाहुभ्यामिदं वचनमब्रवीत् ॥ 9 खागतं खलु ते वीर राम धर्मभृतां वर । आश्रमोऽयं त्वयाकान्तः सनाथ इव सांपतम् ॥ प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहेऽइं महायशः।

देवलोकमितो वीर देहं त्यक्तवा महीतलात् ॥

| चित्रकूटममुप्राप्तो राज्यभ्रष्टोऽसि मे श्रुतः ।<br>इहोपयातः काकुत्स्य देवराजः शतकतुः ॥  | १०  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| उपागम्य च मे देवो महादेव: सुरेश्वर: ।<br>सर्वालॅं होका जितानाह मम पुण्येन कर्मणा ॥      | ११  |
| तेषु देवर्षिजुष्टेषु जितेषु तपसा मया। मत्प्रसादात्सभार्यस्त्वं विहरस्व सलक्ष्मणः॥       | १२  |
| तसुत्रतपसा युक्तं महर्षिं सत्यवादिनम् ।<br>प्रत्युवाचात्मवान्रामो ब्रह्माणमिव कश्यपः ।। | १३  |
| अहमेवाहरिष्यामि स्वयं लोकान्महामुने।<br>आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने॥           | \$8 |
| भवान्सवत्र कुश्रालः सर्वभूतिहते रतः ।<br>आख्यातः शरभङ्गेण गौतमेन महात्मना ॥             | १५  |
| एवमुक्तस्तु रामेण महर्षिर्लोकविश्रुतः ।<br>अन्नवीन्मधुरं वाक्यं हर्षेण महता प्छतः ॥     | १६  |
| अयमेवाश्रमो राम गुणवान्रम्यतामिह ।<br>ऋषिसङ्घानुचरितः सदा मूलफ्रायुतः ॥                 | १७  |

इममाश्रममागम्य मृगसङ्घा महायशः। अटित्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वाऽकुतोभयाः ॥ १८ नान्यो दोषो भवेदत्र मृगेभ्योऽन्यत्र विद्धि वै। तच्छ्रत्वा दचनं तस्य महर्षेर्दक्षमणायजः ॥ १९ उवाच वचनं धीरो विकृष्य सशरं धनुः। तानहं सुमहाभाग मृगसङ्घानसमागतान् ॥ २० इन्यां निशितधारेण शरेणाशनिवर्चसा । भवांस्ततामिषज्येत किं स्याकृच्छतरं ततः॥ २१ एतसिन्नाश्रमे वासं चिरं तु न समर्थये। तमेवमुक्त्वा वरदं रामः संध्यामुपागमत् ॥ २ २ अन्वास्य पश्चिमां संध्यां तल वासमकल्पयत्। सुतीक्षणस्याश्रमे रामः सीतया रुक्षणेन च ॥ २३

ततः शुभं तापसभोज्यमत्रं स्वयं सुतीक्षणः पुरुष्यमाभ्याम् । ताभ्यां सुसत्कृत्य दही महात्मा संध्यानिवृत्ती रजनीं निरीक्ष्य ॥

इति सप्तमः सर्गः॥



# अष्टमः सर्गः ॥

| रामस्तु सहसौमितिः स्रतीक्षणेनाभिपूजितः । परिणाम्य निशां तत्र प्रधाते प्रत्यबुध्यत ॥      | 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| उत्थाय तु यथाकालं राघवः सह सीतया ।<br>उपास्पृश्य सुशीतेन जलेनोत्पलगन्धिना ॥              | २ |
| अथ तेऽभिं सुरांश्चेव वैदेही रामरुक्ष्मणौ।<br>काल्यं विधिवदभ्यच्यं तपस्विशरणे वने।।       | ३ |
| उदयन्तं दिनकरं दृष्ट्या विगतकल्मषाः ।<br>सुतीक्ष्णमभिगम्येदं श्रुक्षणं वचनमञ्जवन् ॥      | 8 |
| सुखोषिताः सा मगवंस्त्वया पूज्येन पूजिताः ।<br>आपृच्छामः प्रयास्यामो मुनयस्त्वरयन्ति नः ॥ | ч |
| त्वरामहे वयं द्रष्टुं कृत्समाश्रममण्डलम् ।<br>ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम् ॥   | æ |
| अभ्यनुज्ञातुमिच्छामः सहैभिर्मुनिपुङ्गवैः ।<br>धर्मनित्यैस्तपोदान्तैर्विशिखैरिव पावकैः ॥  | 9 |

| अविषद्यातपो यावत्सूर्यो नातिविराजते ।<br>अमार्गेणागतां रुक्ष्मीं प्राप्येवान्वयवर्जितः ॥ | ( |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| तावदिच्छामहे गन्तुमित्युक्तवा चरणौ मुनेः। ववन्दे सह सौमितिः सीतया सह राघवः॥              | 9 |
| तौ संस्पृशन्तौ चरणावुत्थाप्य मुनिपुङ्गवः ।<br>गाढमाश्चिष्य सस्तेहमिदं वचनमत्रवीत् ॥      | 0 |
| अरिष्ठं गच्छ पन्थानं राम सौमित्रिणा सह ।<br>सीतया चानया सार्धे छाययेव।नुवृत्तया ॥        | ? |
| पश्याश्रमपदं रम्यं दण्डकारण्यवासिनाम् ।<br>एषां तपस्विनां वीर तपसा मावितात्मनाम् ॥ १     | 2 |
| सप्राज्यफलम्लानि पुष्पितानि वनानि च ।<br>प्रशन्तमृगय्थानि शान्तपक्षिगणानि च ॥ १          | 3 |
| फुल्लवङ्कतवण्डानि प्रसन्नसिललानि च ।<br>कारण्डवविकीर्णानि तटाकानि सरांसि च ॥             | 8 |
| द्रक्ष्यसे दृष्टिरम्याणि गिरिपस्रवणानि च ।<br>रमणीयान्यरण्यानि मपुशमिरुतानि च ॥ १        | 3 |

| गम्यतां वत्स सौमित्रे भवांनिप च गच्छतु ।<br>आगन्तव्यं त्वया तात पुनरेवाश्रमं मम ॥ १          | E |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा काकुत्स्थः सहरुक्ष्मणः।<br>पद्धिणं मुनिं कृत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे॥ १ | 9 |
| ततः शुभतरे तूणी धनुषी चायते क्षणा ।<br>ददौ सीता तयोश्रीत्रोः खङ्गौ च विमलौ ततः ॥ १           | 6 |
| आबध्य च शुभे तूणी चापौ चादाय सस्वनौ ।<br>निष्कान्तावाश्रमाद्गन्तुमुभौ तौ रामरुक्ष्मणौ ॥      | 9 |
| श्रीमन्तौ रूपसंपन्नौ दीप्यमानौ स्वतेजसा ।<br>प्रस्थितौ धृतचापौ तौ सीतया सह राघवौ ॥           | 0 |
|                                                                                              |   |

इति अष्टमः सर्गः॥



## नवमः सर्गः ॥

स्तीक्षणेनाभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनम् । ह्यया सिग्धया वाचा भतीरिमदमत्रवीत् ॥ १ अयं धर्मः सुस्क्मेण विधिना प्राप्यते महान्। निवृत्तेन तु शक्योऽयं व्यसनारकामजादिह ॥

त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत । मिथ्या वाक्यं गुरुतरं तस्माद्गुरुतरावुमौ ॥

परदाराभिगमनं विना वैरं च रौद्रता । मिथ्या वाक्यं न ते मूतं न भविष्यति राघव ॥

8

६

कुतोऽभिलाषणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम्। तव नांस्ति मनुष्येन्द्र न चामृते कदाचन ॥

मनस्यपि तथा राम न चैतद्विद्यते कचित् । स्वदारनिरतस्त्वं च नित्यमेव नृपात्मज ॥

धर्मिष्ठः सत्यसङ्घश्च पितुर्निर्देशकारकः। सत्यसङ्घ महाभाग श्रीमहँक्ष्मणपूर्वज॥

त्विय सत्यं च धर्मश्च त्विय सर्वं प्रतिष्ठितम्। तच सर्वं महामाग शक्यं बोद्धुं जितेन्द्रियै:॥

तव वश्येन्द्रियत्वं च जानामि शुभद्शेन । तृतीयं यदिदं रौद्रं पर्याणामिहिंसनम् ॥

| नव                                                        | मः सगः |   | 33  |
|-----------------------------------------------------------|--------|---|-----|
| निर्वेरं कियते मोहातच<br>प्रतिज्ञातस्त्वया वीर द          |        | _ | १०  |
| ऋषीणां रक्षणार्थाय वर्ष<br>एतन्निमित्तं च वनं दण          |        | • | ? ? |
| प्रस्थितस्त्वं सह भ्रात्रा<br>ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्टुा |        |   | १२  |
| त्वद्वृतं चिन्तयन्त्या वै                                 |        |   | १३  |
| कारणं तत्र वक्ष्यामि व<br>त्वं हि बाणधनुष्पाणिय           | •      |   | \$8 |
| दृष्ट्वा वनचरान्सर्वान्किः<br>क्षित्रयाणां च हि धनु       | _      | • | १५  |
| समीपतः स्थितं तेजो<br>पुरा किल महाबाहो व                  |        | • | १६  |

कसिंधिदमवत्युण्ये वने रतमृगद्विजे। तस्यैव तपसो विश्लं कर्तुपिनदः शचीपतिः॥

| खङ्गपाणिरथागच्छदाश्रमं भटरूपधृत् ।<br>तसिंगतदाश्रमपदे निशितः खड्ग उत्तमः ॥                    | 20         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| स न्यासविधिना दत्तः पुण्ये तपसि तिष्ठतः ।<br>स तच्छस्त्रमनुपाप्य न्यासरक्षणतत्परः ॥           | १०         |
| वने तं विचरत्येव रक्षन्प्रत्ययमात्मनः । यत्र गच्छत्युपादातुं मूलानि च फलानि च ॥               | २०         |
| न विना याति तं खड्गं न्यासरक्षणतत्परः ।<br>नित्यं शस्त्रं परिवहन्क्रमेण स तपोधनः ॥            | २१         |
| चकार रौद्रीं स्वां बुद्धि त्यक्तवा तपिस निश्चयम्<br>ततः स रौद्रेऽभिरतः प्रमत्तो धर्मकर्शितः ॥ | ।<br>२२    |
| तस्य शस्त्रस्य संवासाज्जगाम नरकं मुनिः। एवमेतत्पुरावृत्तं शस्त्रसंयोगकारणम्।।                 | <b>२</b> ३ |
| अभिसंयोगवद्धेतुः शस्त्रसंयोग उच्यते ।<br>स्नेहाच बहुमानाच स्मारये त्वां न शिक्षये ॥           |            |
| न कथंचन सा कार्या गृहीतधनुषा त्वया।<br>बुद्धिवैरं विना हन्तुं राक्षसान्दण्डकाश्रितान्॥        |            |

| अपराधं विना हन्तुं लोकान्त्रीर न कामये।                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु निरतात्मनाम् ॥                                                 | २६         |
| धनुषा कार्यमेतावदार्तानामभिरक्षणम् ।<br>क च शस्त्रं क च वनं क च क्षात्रं तपः क च ॥           | २७         |
| व्याविद्धमिदमसाभिर्देशधर्मस्तु पूज्यताम् ।<br>तदार्य कल्लषा बुद्धिर्जायते शस्त्रसेवनात् ॥    | २८         |
| पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षत्रधर्मे चरिष्यसि ।<br>अक्षया तु भवेत्पीतिः श्वश्र्श्वशुरयोर्मम ॥ | २९         |
| यदि राज्यं परित्यज्य मवेस्त्वं निरतो मुनिः ।<br>धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात्यभवते सुखम् ॥      | ३०         |
| धर्मेण रुभते सर्वे धर्मसार्धिदं जगत्।<br>आत्मानं नियमैस्तेस्तैः कशियत्वा प्रयत्ततः॥          | <b>३</b> १ |
| प्राप्यते निपुणेर्धमों न सुखाल्लभ्यते सुखम् ।<br>नित्यं शुचिमतिः सौम्य चर धर्म तपोवने ।      | 2 .4       |
| सर्व हि विदितं तुभ्यं त्रेकोक्यमपि तत्त्वतः ॥                                                | ३२         |
|                                                                                              |            |

स्त्रीचापल।देतदुदाहतं में धर्भ च वक्तुं तय कः समर्थः।

### विचार्य बुद्धचा तु सहानुजेन यद्रोचते तत्कुरु मा चिरेण॥

३ ३

इति नवमः सर्गः ॥



## दशमः सर्गः॥

वाक्यमेततु वैदेह्या व्याहतं भर्तृभक्तया । श्रुत्वा धर्मे स्थितो रामः प्रत्युवाचाय मैथिलीम् ॥ ।

हितमुक्तं त्वया देवि स्निग्धया सदृशं वचः। कुलं व्यपदिशन्त्या च धर्मज्ञे जनकात्मजे॥

किं तु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयंवोक्तिमदं वचः। क्षत्रियैर्धार्यते चापो नार्तशब्दो भवेदिति॥

मां सीते स्वयमागम्य शरण्याः शरणं गताः । ते चार्ता दण्डकारण्ये मुनयः संशितव्रताः ॥

वसन्तो धर्मनिरता वने मूलफलाशनाः।
न लभन्ते सुखं भीता राक्षसैः कूरकर्मभिः॥

र र

2

3

8

4

राक्षसैर्धिषितानां च तापसानां तपस्विनाम्।

गतिं मृगयमाणानां भवान्नः परमा गतिः॥

| कामं तपःप्रभावेण शक्ता हन्तुं निशाचरान् । चिरार्जितं तु नेच्छामस्तपः खण्डियतुं वयम् ॥                  | 88  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| बहुविन्नं तपो नित्यं दुश्चरं चैव राघव ।<br>तेन शापं न मुख्यामो मक्षयमाणाश्च राक्षसैः ॥                 | १५  |
| तदर्घनानान्रक्षोभिर्दण्डकारण्यवासिभिः। रक्ष नस्त्वं सह आत्रा त्वन्नाथा हि वयं वने॥                     | १६  |
| मया चैतद्वचः श्रुत्वा कात्स्न्येन परिपालनम् ।<br>ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे ॥               | १७  |
| संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम् । मुनीनामन्यथा कर्तुं सत्यमिष्टं हि मे सदा ॥               | १८  |
| अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सरुक्ष्मणाम् ।<br>न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ॥ | १९  |
| तदवश्यं मया कार्यमृषीणां परिपालनम् ।<br>अनुक्तेनापि वैदेहि प्रतिज्ञाय तु किं पुनः ॥                    | २०  |
| मम स्नेहाच सौहादीदिदमुक्तं त्वयाऽनघे।                                                                  | 2 9 |

सहशं चानुरूपं च कुलस्य तव चात्मनः । सधर्मचारिणी मे त्वं प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ २२

इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा सीतां प्रियां मैथिलराजपुत्रीम्। रामो धनुषमान्सह लक्ष्मणेन जगाम रम्याणि तपोवनानि॥

२३

इति दशमः सर्गः॥

## एकादशः सर्गः ॥

अप्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुमध्यमा।
पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिर्रूक्षमणोऽनुजगाम ह
तौ प्रयमानौ विविधाञ्गौलप्रस्थान्वनानि च।
नदीश्च विविधा रम्या जग्मतुः सीतया सह।।
सारसांश्चकवाकांश्च नदीपुलिनचारिणः।
सरांसि च सपद्मानि युक्तानि जलजैः खगैः॥
यूथबद्धांश्च पृषतान्मदोन्मत्तान्विषाणिनः।
महिषांश्च वराहांश्च नागांश्च दुमवैरिणः॥

ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे। दहराः सहिता रम्यं तटाकं योजनायतम् ॥ पश्चपुष्करसंबाधं गजयृथैरहंकृतम् । सारसैईसकादम्बैः संकुलं जलचारिभिः॥ पसन्नसिलले रम्ये तस्मिन्सरसि शुश्रवे । गीतवादित्रनिर्घोषो न तु कश्चन दश्यते ॥ ततः कौतूहलाद्रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। मुनि धर्मभृतं नाम प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ इदमत्यद्भुतं श्रुत्वा सर्वेषां नो महामुने। कौतूहलं महज्जातं किमिदं साधु कथ्यताम्।। वक्तव्यं यदि चेद्विप्र नातिगुद्यमपि प्रभौ। तेनैवमुक्तो धर्मात्मा राघवेण मुनिस्तदा ॥ 90 प्रभावं सरसः कृत्स्वमाख्यातुमुपचकमे । इदं पञ्चाप्सरो नाम तटाकं सार्वकालिकम् ॥ निर्मितं तपसा राम मुनिना माण्डुकर्णिना। स हि तेपे तपस्तीवं माण्डुकर्णिमहामुनिः॥

| दश वर्षसहस्राणि वायुमक्षो जलाश्रयः। ततः प्रव्यथिताः सर्वे देवाः सामिपुरोगमाः॥       | १३  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अब्रुवन्वचनं सर्वे परस्परसमागताः ।<br>अस्माकं कस्यचित्स्थानमेष पार्थयते मुनिः ॥     | \$8 |
| इति संविमननसः सर्वे ते त्रिदिवौकसः। तत्र कर्तुं तपोविद्यं देवैः सर्वेर्नियोजिताः॥   | १५  |
| प्रधानाऽप्सरसः पश्च विद्युत्सदृशवर्चसः ।<br>अप्सरोभिस्ततस्ताभिर्मुनिर्देष्टपरावरः ॥ | १६  |
| नीतो मदनवश्यत्वं सुराणां कार्यसिद्धये । ताश्चेवाप्सरसः पञ्च मुनेः पत्नीत्वमागताः ॥  | १७  |
| तटाके निर्मितं तासामस्मिन्नन्तर्हितं गृहम् । तथैवाप्सरसः पच्च निवसन्त्यो यथासुखम् ॥ | १८  |
| रमयन्ति तपोयोगानमुनिं यौवनमास्थितम् । तासां संक्रीडमानानामेष वादित्रनिःस्वनः        | १९  |
| श्रूयते भृषणोनिमश्रो गीतशब्दो मनोहरः।<br>आश्र्यमिति तस्यैतद्वचनं भावितात्मनः॥       | २०  |

| राघवः प्रतिजग्राह सह भात्रा महायशाः ।<br>एवं कथयमानस्य ददशिश्रममण्डलम् ॥                 | २१ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राह्मया लक्षम्या समावृतम् । प्रविश्य सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः ॥ | २२ |
| उवास मुनिभिः सर्वैः पूज्यमानो महायशाः ।<br>तथा तस्मिन्स काकुत्स्थः श्रीमत्याश्रममण्डले ॥ | २३ |
| उषित्वा तु सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः।<br>जगाम चाश्रमांस्तेषां पर्यायेण तपस्विनाम्॥   | 28 |
| येषामुषितवानपूर्वं सकाशे स महास्त्रवित् । किचत्परिदशानमासानेकं संवत्सरं कचित् ॥          | २५ |
| कचिच चतुरो मासान्पञ्चषट् चापरान्कचित्। अपरत्राधिकं मासाद्प्यर्धमधिकं कचित्॥              | २६ |
| त्रीन्मासानष्टमासांश्च राधवो न्यवसत्युखम् ।<br>एवं संवसतस्तस्य मुनीनामात्रमेषु वै ॥      | २७ |
| रमतश्चानुकूल्येन ययुः संबत्सरा दश ।<br>परिवृत्य च धर्मज्ञो राघवः सह सीतया ॥              | २८ |

| सुतीक्ष्णस्याश्रमं श्रीमान्पुनरेवाजगाम ह ।<br>स तमाश्रममासाद्य मुनिभिः प्रतिपूजितः ॥       | २९         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| तत्र।पि न्यवसद्रामः किंचित्कालमरिंदमः । अथाश्रमस्थो विनयात्कदाचित्तं महामुनिम् ॥           | ३०         |
| उपासीनः स काकुत्स्थः सुतीक्ष्णमिदमन्नवीत् ।<br>अस्मित्ररण्ये भगवन्नगस्त्यो मुनिसत्तमः ॥    | ३१         |
| वसतीति मया नित्यं कथाः कथयतां श्रुतम् । न तु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्त्रयो ॥          | ३२         |
| कुत्राश्रममिदं पुण्यं महर्षेत्तस्य धीमतः ।<br>भसादाचत्रमवतः सानुजः सह सीतया ॥              | ३३         |
| अगस्त्यमभिगच्छेयमभिवादयितुं मुनिम्। मनोरथो महानेष हृदि मे परिवर्तते॥                       | <b>3</b> 8 |
| यदहं तं मुनिवरं गुश्रूषेयमपि स्वयम् ।<br>इति रामस्य स मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः ॥      | ३५         |
| सुतीक्ष्णः प्रत्युवाचेदं प्रीतो दशर्थात्मजम् ।<br>अहमप्येतदेव त्वां वक्तुकामः सलक्ष्मणम् ॥ | ३६         |

अगस्त्यमभिगच्छेति सीत्या सह राघव। दिष्ट्या त्विदानीमर्थेऽस्मिन्स्वयमेव ब्रवीषि माम् ॥ ३७ अहमाख्यामि ते वत्स यत्रागस्त्यो महामुनि:। योजनान्याश्रमाद्सात्तथा चत्वारि वै ततः॥ दक्षिणेन महाञ्छीमानगस्त्यभ्रातुराश्रमः। स्थलीपाये वनोद्देशे पिप्पलीवनशोभिते ॥ ३९ बहुपुष्पफले रम्ये नानाशकुनिनादिते । पद्मिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसिटलाः शिवाः ॥ 80 हंसकारण्डवाकीर्णाश्चकवाकोपशोभिताः। तलेकां रजनीं व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम् ॥ 88 दक्षिणां दिशमास्थाय वनषण्डस्य पार्श्वतः। तत्रागस्त्याश्रमपदं गत्वा योजनमन्तरम् ॥ ४२

रंस्यते तत्र वैदेही लक्ष्मणश्च सह त्वया ॥ ४३ स हि रम्यो वनोद्देशो बहुप।दपसंकुल: । यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुमगस्त्यं तं महामुनिम् ॥ ४४

रमणीये वनोदेशे बहुपादपसंवृते।

| अधैव गमने बुद्धि रोचयस्व महायशः ।<br>इति रामो मुनेः श्रुत्वा सह भ्रात्रामिवाद्य च ॥           | 84  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| प्रतस्थेऽगस्त्यमुद्दिश्य सानुजः सीतया सह ।<br>पर्यन्वनानि रम्याणि पर्वतांश्चाभ्रसन्त्रिमान् ॥ | 8 & |
| सरांसि सरितश्चैव पथि मार्गवशानुगाः।<br>स्रुतीक्षणेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम्॥             | 80  |
| इदं परमसंहष्टो वाक्यं रुक्ष्मणमब्रवीत् ।<br>एतदेवाश्रमपदं नृनं तस्य महात्मनः ॥                | 85  |
| अगस्त्यस्य मुनेर्आतुर्देश्यते पुण्यकर्मणः।<br>यथा हि मे वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सहस्रशः॥        | ४९  |
| सन्नताः फलमारेण पुष्पमारेण च द्रुमाः।<br>पिष्पलीनां च पकानां वनादसमादुपागतः॥                  | 40  |
| गन्धोऽयं पवनोत्क्षितः सहसा कटुकोदयः।<br>तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिताः काष्ठसञ्चयाः॥         | ५१  |
| ख्ताश्च पथि दृश्यन्ते दर्भा वैद्ध्यवर्चसः।<br>एतच वनमध्यस्थं कृष्णाञ्चशिखरोपमम्॥              | 42  |

पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाश्रं संपद्दयते । विविक्तेषु च तीर्थेषु कृतस्वाना द्विजातयः॥ 43 पुष्पोपहारं कुर्वन्ति कुसुमैः स्वयमार्जितैः। तत्सुतीक्ष्णस्य वचनं यथा सौम्य मया श्रुतम् ॥ अगस्यस्याश्रमो आतुर्नृनमेष भविष्यति । निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया ॥ यस्य आत्रा कृतेयं दिक्शरण्या पुण्यकर्मणा। इहैकदा किल कूरो वातापिरपि चेल्वल: ॥ 48 भातरी सहितावास्तां ब्रह्मणङ्गी महासुरी। धारयन्त्राह्मणं रूपमिल्वलः संस्कृतं वदन् ॥ आमन्त्रयति विधानस श्राद्धमुहिश्य निर्वृणः। भातरं संस्कृतं कृत्वा ततस्तं मेषरूपिणम् ॥ तान्द्रिजान्मोजयामास श्राद्धदृष्टेन कर्मणा। ततो भुक्तवतां तेषां विवाणामिलवलोऽत्रवीत् ॥ वातापे निष्कमस्वेति स्वरेण महता वदन्।

ततो आतुर्वचः अत्वा वातापिर्नेषवन्नदन् ॥

| भित्त्वा भित्त्वा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत् ।<br>ब्राह्मणानां सहस्राणि तैरेवं कामरूपिभिः ॥ | ६१ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| विनाशितानि संहत्य नित्यशः पिशिताशनैः ।<br>अगस्त्येन तदा देवैः पार्थितेन महर्षिणा ॥               | ६२ |
| अनुभूय किल श्राद्धे अक्षितः स महासुरः ।<br>ततः संपन्नमित्युक्तवा दत्वा हस्तोदकं ततः ॥            | ६३ |
| श्रातरं निष्क्रमस्वेति चेल्वलः सोऽभ्यभाषत ।<br>स तं तथा भाषमाणं श्रातरं विषयातिनम् ॥             | ६४ |
| अत्रवीत्प्रहसन्धीमानगस्त्यो मुनिसत्तमः।<br>कुतो निष्कमितुं शक्तिमया जीर्णस्य रक्षसः॥             | ६५ |
| श्रातुस्ते मेषरूपस्य गतस्य यमसादनम् ।<br>अथ तस्य वचः श्रुत्वा श्रातुर्निधनसंश्रयम् ॥             | ६६ |
| प्रधवियतुमारेमे मुनि कोघानिशाचरः ।<br>सोऽभिद्रवनमुनिश्रेष्ठं मुनिना दीप्ततेजसा ॥                 | ६७ |
| चक्षुषानलकरुपेन निर्द्गधो निधनं गतः।<br>तस्यायनाश्रमो भातस्तटाक्षवनशोनितः॥                       | 86 |

विप्रानुकम्पया येन कर्मेदं दुष्करं कृतम्। एवं कथयमानस्य तस्य सौमितिणा सह ॥ ६९ रामस्यास्तं गतः सूर्यः संध्याकालोऽभ्यवर्तत । उपास्य पश्चिमां संध्यां सह भ्राता यथाविधि ॥ ७० प्रविवेशाश्रमपदं तमृषिं सोऽभ्यवाद्यत्। सम्यक्प्रतिगृहीतश्च मुनिना तेन राघवः॥ 90 न्यवसत्तां निशामेकां पाइय मूलफलानि च। तस्यां राज्यां व्यतीतायां विमले सूर्यमण्डले ॥ भातरं तमगस्त्यस्य ह्यामन्त्रयत राघवः । अभिवादये त्वां भगवन्सुखमध्युषितो निशाम् ॥ ७३ आमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरुं ते द्र्षृमपजम् । गम्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दनः॥ यथोदिष्टेन मार्गेण वनं तचावलोकयन्।

चिरिबिल्वान्मधूकांश्च बिल्वानिष च तिन्दुकान् । पुष्पितानपुष्पितात्रामिर्छतामिरनुवेष्टितान् ॥ ०६

नीवारान्पनसांस्ताळांस्तिमिशान्वञ्जुलान्धवान् ॥ ७५

| ददर्श रामः शतशस्त्रत कान्तारपादपान् । हस्तिहस्तैर्विमृदितान्वानरैरुपशोभितान् ॥ ७७                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मत्तैः शकुनिसङ्घेश्च शतशः प्रतिनादितान् ।<br>ततोऽत्रवीत्समीपस्यं रामो राजीवलोचनः ॥ ७८            |
| पृष्ठतोऽनुगतं वीरं लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम् ।<br>स्निग्धपत्रा यथा वृक्षा यथा शान्तमृगद्विजाः ॥ ७९ |
| आश्रमो नातिदूरस्थो महर्षेर्मात्रितात्मनः ।<br>अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा ॥ ८०      |
| आज्यधूमाकुरुवनश्चीरमारुापरिष्कृतः ॥ ८१                                                           |
| प्रशान्तमृगयूथश्च नानाशकुनिनादितः ।<br>निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया ॥ ८२              |
| दक्षिणा दिक्कृता येन शरण्या पुण्यकर्मणा। तस्येदम।श्रमपदं प्रभावाद्यस्य राक्षसै: ॥ ८३             |
| दिगियं दक्षिणा त्रासाद्दृह्यते नोपभुज्यते ।<br>यदावभृति च क्रान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा ॥ ८४       |

| तदाप्रभृति निर्वेराः प्रशान्ता रजनीचराः । नाम्ना चेयं भगवतो दक्षिणा दिकप्रदक्षिणा ॥      | 20         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| प्रथिता त्रिषु लोकेषु दुर्घर्षा क्रूरकर्मभिः। गतिं निरोद्धुं निरतो भास्करस्याचलोत्तमः॥   | ٧٤         |
| निदेशं पालयन्यस्य विन्ध्यः शैलो न वर्धते ।<br>अयं दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्रुतकर्मणः ॥   | ८७         |
| अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्विनीतजनसेवितः।<br>एष लोकार्चितः साधुर्हिते नित्यरतः सताम्॥      | 66         |
| असानभिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति ।<br>आराधयिष्याम्यत्राहमगस्त्यं तं महामुनिम् ॥           | <b>८</b> ९ |
| रोषं च वनवासस्य सौम्य वत्स्याम्यहं प्रभो ।<br>अत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः ॥ | 90         |
| अगस्त्यं नियताहारं सततं पर्युपासते ।<br>नात्र जीवेन्मृषावादी कूरो वा यदि वा शठः ॥        | 98         |
| नृशंसः कामवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः ।<br>अत्र देवाश्च यक्षाश्च नागाश्च पतगैः सह ॥        | ९२         |

वसन्ति नियताहारा धर्ममाराधयिषणवः । अत्र सिद्धा महात्मानो विमानैः सूर्यसंनिभैः ॥ ९३

त्यक्तदेहा नवेर्देहैः स्वर्याताः परमर्षयः ।
यक्षत्त्रममरत्वं च राज्यानि विविधानि च ॥ ९४

अत्र देवाः प्रयच्छिन्त भूतैराराधिताः शुभैः । आगताः साश्रमपदं सौमित्रे प्रविशाप्रतः । निवेदयेह मां प्राप्तमृषये सीतया सह ॥

इति एकादशः सर्गः ॥

UMII @11@11@11@11@11@11@11@11

## द्वादशः सर्गः ॥

स प्रविश्याश्रमपदं रुक्ष्मणो राघवानुजः।
अगस्त्यशिष्यमासाद्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥
राजा दशरथो नाम ज्येष्ठस्तस्य सुतो बली।
रामः प्राप्तो सुनि द्रष्टुं भायया सह सीतया॥
रक्षमणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववरजो हितः।
अनुकृत्थ्य भक्तश्च यदि ते श्रोत्रमागतः॥

ते वयं वनमत्युयं प्रविष्टाः पितृशासनात् । दृष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेचताम् ॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स्क्षमणस्य तपोधनः।
तथेत्युक्तवामिशरणं प्रविवेश निवेदितुम्।।

स प्रविश्य मुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रधर्षणम् । कृताञ्जलिख्वाचेदं रामागमनमञ्जसा ॥

यथोक्तं लक्ष्मणेनेव शिष्योऽगस्त्यस्य संमतः। पुत्रौ दशरथस्येमौ रामो लक्ष्मण एव च॥

प्रविष्टावाश्रमपदं सीतया सह भाषया । द्रष्टुं भवन्तमायातौ शुश्रूषार्थमरिन्दमौ ॥

यदत्रानन्तरं तत्त्वमाज्ञापयितुमहिसि । ततः शिष्यादुपश्चत्य प्राप्तं रामं सरुक्षमणम् ॥

वैदेहीं च महाभागामिदं वचनमब्रवीत्। दिप्ट्या रामश्चिरस्याद्य द्रष्टुं मां समुपागतः॥ १०

मनसा काङ्क्षितं ह्यस्य मयाप्यागमनं प्रति । गम्यतां सत्कृतो रामः समार्थः सहरुक्ष्मणः ॥

| प्रवेश्यतां समीपं में किं चासौ न प्रवेशितः ।<br>एवमुक्तस्तु मुनिना धर्मज्ञेन महात्मनां ॥          | १२          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| अभिवाद्यात्रवीच्छिष्यस्तथेति नियताञ्जिलः ।<br>ततो निष्क्रम्य संभ्रान्तः शिष्यो रुक्ष्मणमत्रवीत् । | 1१३         |
| कासौ रामो मुनिं द्रष्टुमेतु प्रविशतु खयम् । ततो गत्वाश्रमद्वारं शिष्येण सह सहमणः ॥                | <b>\$</b> 8 |
| दर्शयामास काकुत्स्थं सीतां च जनकात्मजाम् । तं शिष्यः पश्चितो वाक्यमगस्त्यवचनं ब्रुवन् ॥           | १५          |
| प्रावेशयद्यथान्यायं सत्काराहँ सुसत्कृतम् ।<br>प्रविवेश ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः ॥               | १६          |
| प्रशान्तहरिणाकीर्णमाश्रमं ह्यवलोकयन् ।<br>स तत्र ब्रह्मणः स्थानमञ्चेः स्थानं तथैव च ॥             | १७          |
| विष्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चेव विवस्वतः ।<br>सोमस्थानं भगस्थानं स्थानं कौबेरमेव च ॥        | १८          |
| धातुर्विधातुः स्थाने च वायोः स्थानं तथैव च ।<br>नागराजस्य च स्थानमनन्तस्य महात्मनः ॥              | 29          |

स्थानं तथैव गायव्या वसूनां स्थानमेव च। स्थानं च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः ॥ कार्तिकेयस्य च स्थानं धर्मस्थानं च पश्यति । ततः शिष्यैः परिवृतो मुनिरप्यभिनिष्पतत् ॥ तं ददर्शायतो रामो मुनीनां दीप्ततेजसाम् । अब्रवीद्वचनं वीरो लक्ष्मणं लिक्ष्मवर्धनम् ॥ एष लक्ष्मण निष्कामत्यगस्त्यो भगवानृषि:। औदार्थेणावगच्छामि निधानं तपसामिमम् ॥ एवमुक्तवा महाबाहुरगस्त्यं सूर्यवर्चसम् । जमाह परमपीतास्तस्य पादौ परन्तपः॥ अभिव! च तु धर्मात्मा तस्थौ रामः कृत। इति:। सीतया सह वैदेह्या तदा रामः सलक्ष्मणः ॥

२१

२ २

२ ३

२४

२७

प्रतिजग्राह काकुत्स्थमचियत्वासनोदकै:।
कुशलप्रभमुक्तवा च ह्यास्यतामिति चाब्रवीत्॥ २६

अमि हुत्वा पदायार्घ्यमितिथीनप्रतिपूज्य च। वानप्रस्थेन धर्मेण स तेषां मोजनं ददौ॥

| प्रथमं चोपविश्याथ धर्मज्ञो मुनिपुङ्गवः ।<br>उवाच राममासीनं प्राङ्गिलं धर्मकोविदम् ॥            | २८         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| अमि हुत्वा प्रदायार्ध्यमितिथि प्रतिपूजयेत् । अन्यथा खळु काकुत्स्थ तपस्वी समुदाचरन् ॥           | २९         |
| दुःसाक्षीव परे छोके स्वानि मांसानि मक्षयेत्। राजा सर्वस्य छोकस्य धर्मचारी महारथः ।             | ३०         |
| पूजनीयश्च मान्यश्च भवान्त्राप्तः प्रियातिथिः ।<br>एवमुक्तवा फलैर्म्लैः पुष्पैरन्यैश्च राघवम् ॥ | 3 ?        |
| पूजियत्वा यथाकामं पुनरेव ततोऽब्रवीत् ।<br>इदं दिव्यं महचापं हेमरत्रविभूषितम् ॥                 | 32         |
| वैष्णवं पुरुषव्यात्र निर्मितं विश्वकर्मणा ।<br>अमोवः सूर्यसङ्काशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः ॥       | 33         |
| दत्तौ मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षयसायकौ ।<br>संपूर्णौ निशितैर्बाणेर्ज्वलद्भिरिव पावकैः ॥          | <b>3</b> 8 |
| महारजतकोशोऽयमसिर्हेमविभ्षितः ।<br>अनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान् ॥                      | 34         |

आजहार श्रियं दीप्तां पुरा विष्णुर्दिवीकसाम्। तद्धनुस्तौ च तूणीरौ शरं खड़ं च मानद ॥ ३६

जयाय प्रतिगृह्णीष्व वज्रं वज्रघरो यथा। एवमुक्त्वा महातेजाः समस्तं सद्वरायुधम् । दत्वा रामाय भगवानगस्त्यः पुनरत्रवीत् ॥

३७

इति द्वादशः सर्गः॥



## त्रयोदशः सर्गः ॥

राम प्रीतोऽस्मि भद्रं ते परितुष्टोऽस्मि लक्ष्मण। अभिवाद्यितुं यन्मां प्राप्तौ स्थः सह सीतया ॥

अध्वश्रमेण वां खेदो बाधते प्रचुरश्रमः। व्यक्तमुत्कण्ठते चापि मैथिली जनकात्मजा॥

एषा हि सुकुमारी च दुःखैश्च न विमानिता । प्राज्यदोषं वनं प्राप्ता भर्तृक्षेहपचोदिता ॥

यथेषा रमते राम इह सीता तथा कुरु ! दुष्करं कृतवत्येषा वने त्वामनुगच्छती ॥

3

| एषा हि प्रकृतिः स्त्रीणा मा सृष्टे रघुनन्दन । समस्यमनुरङ्गनित विषमस्यं त्यजनित च ॥      | પ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| शतहदानां लोलत्वं शस्त्राणां तीक्षणतां तथा।<br>गरुडानिलयोः शैष्रचमनुगच्छन्ति योषितः॥     | Ę  |
| इयं तु भवतो भार्या दोषेरेतैर्विवर्जिता।<br>श्राघ्या च व्यपदेश्या च यथा देवी ह्यरून्धती॥ | ७  |
| अलंकृतोऽयं देशश्च यत्र सौमितिणा सह ।<br>वैदेह्या चानया राम वत्स्यसि त्वमरिन्दम ॥        | 6  |
| एवमुक्तः स मुनिना राघवः संयताञ्जिलिः ।<br>उवाच प्रश्रितं वाक्यमृषिं दीप्तमिवानलम् ॥     |    |
| धन्योऽसम्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गवः।                                            | 9  |
| गुणैः सभ्रातृभार्यस्य वरदः परितुष्यिति ॥ ततो रामं महाबाहुं महर्षिरिदमत्रवीत् ।          | १० |
| सुखं खप महाबाहो ससीतः सहरूक्ष्मणः ॥ रिवरसं गतः सम्यवसंध्याकालोऽभ्युपागतः ।              | ?? |
| एते निशाचरा राम निलीना मृगपक्षिण: ॥                                                     | 23 |

उपास्य स शिवां संध्यां रामः सौमित्रिणा सह ॥ १४

नगात्रेषु मृशं लीना दृश्यन्ते सुसमाहिताः।

नैशेन तमसा व्याप्तं न प्रकाशं नमः स्थलम् ॥

एवमुक्तो महाबाहुरगस्त्येन महात्मना।

| अभिवाद्य महात्मानमगस्त्यमृषिसत्तमम् ।<br>सुष्वाप रजनीमेकां पूजितः परमर्षिणा ॥                 | १५ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| सुस्वोषितस्तदा रामः संध्यामन्वास्य सानुजः ।<br>कृत्वा पौर्वाह्विकं तस्थौ स्नातो हुतहुताशनः ॥  | १६ |
| रुक्षमणेन सह आत्रा सीतया च परंतपः।<br>उपागच्छन्महात्मानमगस्त्यं सूर्यवर्चसम्।।                | १७ |
| तं दृष्टा राघवं श्रीमानगस्त्यः संयताञ्जलिम् ।<br>प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमत्रवीत् ॥        | १८ |
| किचत्सुखं निशा राम व्यतीता रघुनन्दन । तव सम्रातृभार्यस्य ममाश्रमपदे शुमे ॥                    | 89 |
| अगस्त्येनैवमुक्तस्तु काकुत्स्थो वाक्यमब्रवीत्।<br>मानिताः सम यथान्यायं त्वया पूज्येन पूजिताः॥ | २० |

| शयनासनदानेन भोजनाच्छादनैः शुभैः ।<br>राज्ञो दशरथस्यैव पुरे चान्तःपुरे यथा ॥             | २१ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| सुखोषिताः सम भगवन्सर्वकामैरुपिस्थताः।<br>उपविश्याप्यगस्त्यस्तु निषीद्ध्वमुवाच ह ॥       | २२ |
| सर्वानेवाभ्यनुज्ञाय ये तत्रासन्समागताः ।<br>सुस्वोपविष्टे रामे तु सहसीते सरुक्ष्मणे ॥   | २३ |
| शतेन ऋषिसंघेन अगस्त्यो वाक्यमब्रवीत्।<br>कालोऽयं गतभ्यिष्ठो यः कालस्तव राघव॥            | २४ |
| समयो यो नरेन्द्रेण कृतो दशरथेन ते । तीर्णप्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखं राज्ये निवत्स्यसि ॥   | २५ |
| धन्यस्ते जनको राम स राजा रघुनन्दन ।<br>यस्त्वया ज्येष्ठपुत्रेण ययातिरिव तारितः ॥        | २६ |
| एवमुक्तस्ततो रामः प्रत्युवाच कृताञ्जिलः ।<br>प्रीतः प्रीततरं वाक्यमिदमाह महायशाः ॥      | २७ |
| धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि दस्य मे मुनिपुङ्गवः।<br>प्रीयमाणस्य सुपीतो नास्ति धन्यतरो मम ॥ | २८ |

| मया न तारितो राजा स्वगुणरेव तारितः।<br>स्वर्गे दशरथः प्राप्तः स्वकृतैः पुण्यकर्मभिः॥    | २०         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| अयं तु देशो निस्तिलः सर्व एव महातपः ।<br>अशरण्यः शरण्योऽभृद्यथैव विनिवेशितः ॥           | 30         |
| तदाख्याद्यर्थतत्त्वेन परं कौतूहरुं मम ।<br>श्रुत्वा तु वचनं तस्य रामस्य मधुराक्षरम् ॥   | 3 8        |
| प्रत्युवाच ततो राममगस्त्यो भगवानृषिः ।<br>शृणु राघव तत्त्वेन देशस्यास्य यथातथम् ॥       | <b>३</b> २ |
| दण्डकेन परित्यक्तो ह्ययं देशो महात्मना ।<br>भागवस्य च शापेन निर्मनुष्यमृगोऽभवत् ॥       | ३३         |
| वृक्षगुल्मलताहीनं तापसैरपि वर्जितम् ।<br>कान्तारमभवत्तात घोरं परमदारूणम् ॥              | ३४         |
| योजनानां सहस्रं तु विनध्यपःदस्य दक्षिणे।<br>नात्र वर्षति पर्जन्यो नापि वाति सुखोऽनिरुः॥ |            |
| रूक्षं प्रतिभयं घोरमासीद्धूमाकुलं वनम् ।<br>बहुन्यब्दसहस्राणि इदमासीदनालयम् ।।          | ३६         |

| गन्धर्वैर्ऋषिसङ्घेश्च देवैश्च परिवर्जितम् ।<br>कस्यचित्त्वथ कालस्य दैवयोगादहं नृप ॥ | ३७   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| हिमवच्छिखराछ्वेतादिह प्राप्तोऽस्मि मानद ।<br>ततो मया समाहृतः पर्जन्यो जलदेः सह ॥    | ३८   |
| स्वच्छन्दवर्षश्च कृतः कंचित्कालमरिंदम । यमस्य चैव चाराश्च बहून्यव्दशतानि वै ॥       | ३९   |
| तेजसा मृत्युदूताश्च व्याधयश्च निराकृताः।<br>हिमवत्पादजा वृक्षाश्चिन्तिता मनसागताः॥  | 80   |
| प्रवृताश्च पुनर्नद्यः फुल्लपङ्कजमण्डिताः ।<br>तटाकानि सुरम्याणि सरितश्च सरांसि च ॥  | 8 \$ |
| निरजिस्कं सुगन्धं च सुखशीतजलानिलम् ।<br>प्रवृद्धं वनषण्डं तु स्फीतसस्यसमाकुलम् ॥    | ४२   |
| अचिरेणाभवद्रम्यं सर्षिसंघानुसेवितम् ।<br>केवलं त्वभिशापेन तस्यैवं रघुनन्दन ॥        | ४३   |
| सोपद्रवमवाप्येतद्राक्षसैः कूरकर्मभिः ।<br>यदात्रभृति चासि त्वं चित्रकूटमुपागतः ॥    | 88   |

| तदाप्रभृति रक्षांसि विषकुविन्ति तापसान्।<br>ऋषीणामभयं वीर दातुमहिसि मानद्॥              | 84 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| असाद्धि कारणाद्राम दण्डकारण्यवासिनाम् ।<br>त्राणार्थमिह संपाप्तस्त्रातुमहिति नो भवान् ॥ | ३६ |
| समर्थो ह्यसि काकुतस्थ तैलोक्यस्यापि रक्षणे।  कि पुनर्वीर रक्षांसि द्विजमन्युहतानि वै॥   | ४७ |
| अयमिक्ष्वाकुपुत्रेण दण्डकेन महाबल ।<br>देशो निराकृतो राजञ्ज्ञापदोषेण राघव ॥             | 86 |
| दण्डकारण्यमिखलं दर्शनादेव पालितम् ।                                                     |    |
| शापस्यान्ताय काकुतस्य पातस्त्वमरिसूदन ॥ स त्वमद्य पुरावृत्तैः पितृभिः संनिराकृतम् ।     | 89 |
| तारयस्य महाभाग दण्डकारण्यमद्य वै ॥  यस्य दोषादिदं राम दण्डकारण्यमुच्यते ।               | 40 |
| एवमुक्तस्तदा रामः प्रत्युवाच महामुनिम् ॥<br>आश्चर्यमिद्माख्यानं देशस्यास्य यथातथम् ।    | 48 |
| किं तु व्यादिश मे देशं सोदकं बहुकाननम्।।                                                | ५२ |

| यत्राश्रमपदं कृत्वा वसेयं निरतः सुखम् ।<br>ततोऽब्रवीन्मुनिश्रेष्ठः श्रुत्वा रामस्य भाषितम् ॥ | ५३ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| व्यात्वा मुहूर्त धर्मात्मा धीरो धीरतरं वचः ।<br>इतो द्वियोजने तात बहुमूलफलोदकः ॥             | 48 |
| देशो बहुमृगः श्रीमान्पञ्चवस्यभिविश्रुतः । तत्र गत्वाश्रमपदं कृत्वा सौमित्रिणा सह ॥           | ५५ |
| रंस्यसे त्वं पितुर्वाक्यं यथोक्तमनुपालयन् ।<br>विदितो होष वृत्तान्तो मम सर्वस्तवानघ ॥        | ५६ |
| तपसश्च प्रभावेण स्नेहाद्दशरथस्य च । हृदयस्थश्च तेच्छन्दो विज्ञातस्तपसा मया ॥                 | ५७ |
| इह वासं प्रतिज्ञाय मया सह तपोवने ।<br>वसन्तं त्वां जनाः सर्वे ज्ञास्यन्ति रघुनन्दन ॥         | 46 |
| अतश्च त्वामहं ब्र्मि गच्छ पञ्चवटीमिति ।<br>स हि रम्यो वनोदेशो मैथिली तत्र रंस्यते ।          | ५९ |
| स देशःश्लाघनीयश्च नातिदूरे च राषव । गोदावर्याः समीपे च मैथिटी तत्र रंस्यते ॥                 | ६० |

प्राज्यमूलफलश्चेव नानाद्विजगणायुत: । विविक्तश्च महाबाहो पुण्यो रम्यस्तथैव च ॥ भवानपि सदारश्च शक्तश्च परिरक्षणे। अपि चात्र वसन्राम तापसान्पालयिष्यसि ॥ एतदालक्ष्यते वीर मधूकानां महद्वनम् । उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यय्रोधमभिगच्छता ॥ ततः स्थलमुपारुद्य पर्वतस्याविद्रतः। ख्यातः पञ्चवटीत्येव नित्यपुष्पितकाननः ॥ अगस्त्येनैवमुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह । सत्कृत्यामन्त्रयामास तमृषिं सत्यव।दिनम् ॥ तौ तु तेनाभ्यनुज्ञातौ कृतपादाभिवन्दनौ ।

६२

६३

६४

६६

गृहीतचापौ तु नराधिपात्मजौ विषक्ततूणौ समरेष्वकातरौ। यथोपदिष्टेन पथा महर्षिणा प्रजम्मतुः पश्चवटीं समाहितौ॥

तदाश्रमात्पञ्चवटीं जम्मतुः सह सीतया ॥

इति त्रयोदशः सर्गः ॥



# चतुर्दशः सर्गः॥

| अथ पञ्चवटीं गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः ।<br>आससाद महाकायं गृष्ठं भीमपराक्रमम् ॥           | ? |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| तं दृष्ट्या तौ महाभागौ वटस्थं रामलक्ष्मणौ । मेनाते राक्षसं पिसं बुवाणौ को भवानिति ॥   | २ |
| स तौ मधुरया वाचा सौम्यया पीणयन्निव।<br>उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः॥       | ३ |
| स तं पितृसखं बुद्ध्वा पूजयामास राघवः ।<br>स तस्य कुलमन्यग्रमथ पप्रच्ल नाम च ॥         | 8 |
| रामस्य वचनं श्रुत्वा सर्वभृतसमुद्भवम् ।<br>आचचक्षे द्विजस्तस्मै कुलमात्मानमेव च ॥     | ч |
| पूर्वकाले महाबाहो ये प्रजापतयोऽभवन् ।<br>तान्मे निगदतः सर्वानादितः शृणु राघव ॥        | E |
| कर्दमः प्रथमस्तेषां विश्वतस्तद्गन्तरः ।<br>रोषश्च संश्रयश्चेव बहुपुत्रस्य वीर्यवान् ॥ | 9 |

| स्थाणुर्मरीचिरत्रिश्च ऋतुश्चेव महाबलः ।<br>पुलस्त्यश्चाङ्गिराश्चेव प्रचेताः पुलहस्तथा ॥ |   | 6   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| दक्षो विवस्वानपरोऽरिष्टनेमिश्च राघव ।<br>काश्यपश्च महातेजास्तेषामासीच पश्चिमः ॥         |   | 9   |
| प्रजापतेस्तु दक्षस्य बभृवुरिति विश्रुतम् ।<br>षष्टिर्दुहितरो राम यशस्विन्यो महायशः ॥    | 2 | 0   |
| काइयपः प्रतिजग्राह तासामष्टौ सुमध्यमाः ।<br>अदितिं च दितिं चैव दनुमप्यथ कालिकाम् ॥      | 8 | ?   |
| ताम्रां कोधवशां चैव मनुं चाप्यनलामि । तास्तु कन्यास्ततः शीतः काइयपः पुनरत्नवीत् ॥       | ? | 2   |
| पुत्रांस्त्रेलोक्यमर्तृन्वे जनियष्यथ मत्समाम् ।<br>अदितिस्तन्मना राम दितिश्च मनुजर्षम ॥ | ? | m m |
| कालिका च महाबाहो शेषास्त्वमनसोऽभवन् । अदित्यां जित्तरे देवास्त्रयस्त्रिशदरिंदम ॥        | ? | 8   |
| आदित्या वसवो रुद्रा ह्यश्विनौ च परंतप ।<br>दितिस्त्वजनयत्पुत्रान्दैत्यांस्तात यशखिनः ॥  | ? | 4   |

| तेषामियं वसुमती पुरांसीत्सदनार्णवा । दनुस्त्वजनयत्पुत्रमश्चयीवमरिन्दम ॥                   | १६  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| नरकं कालकं चैव कालिकापि व्यजायत ।<br>कौर्झी भासीं तथा श्येनीं धृतराष्ट्रीं तथा शुकीम् ॥   | १७  |
| ताम्रापि सुषुवे कन्याः पञ्चेता छोकविश्रुताः ।<br>उद्धकाञ्जनयत्कोञ्ची भासी भासान्यजायत ॥   | १८  |
| इयेनी इयेनांश्च गृष्ठांश्च व्यजायत सुतेजसः।<br>धृतराष्ट्री तु हंसांश्च कलहंसांश्च सर्वशः॥ | १९  |
| चक्रवाकांश्च भद्रं ते विजज्ञे सापि भामिनी । शुकी नतां विजज्ञे तु नताया विनता सुता ॥       | २०  |
| दश कोधवशा राम विजज्ञे ह्यात्मसंभवाः। मृगीं च मृगमन्दां च हिरं मद्रमदामि ॥                 | 2 ? |
| मातङ्गीमिप शार्द्वलीं श्वेतां च सुर्भि तथा।<br>सर्वलक्षणसंपन्नां सुरसां कदुकामिप।।        | 22  |
| अपत्यं तु मृगाः सर्वे मृग्या नरवरोत्तम ।<br>ऋक्षाश्च मृगमन्दायाः समराश्चमरास्तथा ॥        | २३  |

हर्याश्च हरयोऽपत्यं वानराश्च तरस्विन:। ततस्त्वरावतीं नाम जज्ञे भद्रमदा सुताम् ॥ 28 तस्यास्त्वैरावतः पुत्रो लोकनाथो महागजः। मातङ्गास्त्वथ मातङ्ग्या अपत्यं मनुजर्षम ॥ गोलाङ्गूलांश्च शार्दूली व्याघांश्चाजनयस्पुतान्। दिशागनांश्च काकुत्स्थ श्वेताप्यजनयत्सुतान् ॥ २ ६ ततो दुहितरौ राम सुरमिद्वें व्यजायत । रोहिणीं नाम भद्रं ते गन्धर्वी च यश्चास्वनीम्॥ २७ रोहिण्यजनयद्गा वै गन्धर्वी वाजिनः सुतान्। सुरसाजनयन्नागानराम कदूस्तु पन्नगान् ॥ २८ मनुर्मनुष्याञ्जनयदाम पुत्रान्यशस्वनः। ब्राह्मणान्क्षत्रियान्वैश्याञ्शूद्रांश्च मनुजर्षम ॥ २९ सर्वान्पुण्यफलान्वृक्षाननलापि व्यजायत । विनता च शुकी पौली कदूश्च सुरसा स्वसा ॥ 30 कर्दूर्नागं सहस्रास्यं विजज्ञे धरणीधरम्। द्वौ पुत्रौ विनतायास्तु गरुडोऽरुण एव च।

तसाजातोऽहमरुणात्संपातिस्तु ममात्रजः। जटायुरिति मां विद्धि इयेनीपुत्रमरिंदम॥

३२

सोऽहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि । इदं दुर्गं हि कान्तारं मृगराक्षससेवितम् । सीतां च तात रक्षिष्ये त्विय याते सलक्ष्मणे ॥ ३३

जटायुषं तं प्रतिपूज्य राघवो ।

मुदा परिष्वज्य च संनतोऽभवत् ।

पितुर्हि शुश्राव सखित्वमात्मवा
इत्रायुषा संक्षितं पुनः पुनः ॥

38

स तत्र सीतां परिदाय मैथिछीं सहैव तेनातिबलेन पक्षिणा । जगाम तां पञ्चवटीं सलक्ष्मणो रिपून्दिधक्षञ्शलभानिवानलः ॥

34

इति चतुर्दशः सर्गः ॥



# पञ्चद्शः सर्गः ॥

| ततः पश्चवरीं गत्वा नानाव्यालमृगायुताम् । उवाच भ्रातरं रामः सौमित्रं दीप्ततेजसम् ॥    | ? |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| आगताः स्म यथोहिष्टममुं देशं महर्षिणा ।<br>अयं पश्चवटीदेशः सौम्य पुष्पितपादपः ॥       | 2 |
| सर्वतश्चार्यतां दृष्टिः कानने निपुणौ ह्यसि ।<br>आश्रमः कतरस्मिन्नो देशे भवति संमतः ॥ | ą |
| रमते यत्र वैदेही त्वमहं चैव लक्ष्मण ।<br>ताहशो हरुयतां देशः संनिकृष्टजलाशयः ॥        | 8 |
| वनरामण्यकं यत्र जलरामण्यकं तथा ।<br>संनिकृष्टं च यत्र स्यात्समित्पुष्पकुशोदकम् ॥     | ч |
| एवमुक्तस्तु रामेण टक्ष्मणः संयताञ्जलिः ।<br>सीतासमक्षं काकुत्स्थमिदं वचनमत्रवीत् ॥   | ξ |
| परवानिसम काकुतस्थ त्विय वर्षकातं स्थिते। स्वयं तु रुचिरे देशे कियतामिति मां वद ॥     | ૭ |

| 6    |
|------|
|      |
| 9    |
|      |
| १०   |
|      |
| 2 8  |
|      |
| १२   |
|      |
| १३   |
| A 12 |
| \$8  |
| 9 🖦  |
|      |

| साहैस्ताहैस्तमाहैश्च खर्जूरपनसाम्रकै:।<br>नीवारैस्तिमिशेश्चैव पुंनागैश्चोपश्चोभिताः॥    | १६ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| चूतैरशोकै स्तिछकैश्चम्पकैः केतकैरपि।<br>पुष्पगुल्मछतोपेतैस्तैस्तैस्तरुभिरावृताः॥        | १७ |
| चन्दनै: स्पन्दनैनिंपै: पनसैर्किकुचैरपि ।<br>धवाश्वकर्णखिति स्पीकिशुकपाटलै: ॥            | १८ |
| इदं पुण्यमिदं मेध्यमिदं बहुमृगद्विजम् ।<br>इह वत्स्यामि सौमिले सार्घमेतेन पक्षिणा ॥     | १९ |
| एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरहा ।<br>अचिरेणाश्रमं भातुश्चकार सुमहाबलः ॥              | २० |
| पर्णशालां सुविपुलां तत्र सङ्घातमृतिकाम् । सुस्तम्भां मस्करेदींचैं: कृतवंशां सुशोभनाम् ॥ | २१ |
| शमीशाखाभिरास्तीर्णां दढपाशावपाशिताम् ।<br>कुशकाशशरैः पर्णेः सुपरिच्छादितां तथा ॥        | २२ |
| समीकृततलां रम्यां चकार लघुविक्रमः।<br>निवासं राघवस्यार्थे प्रेक्षणीयमनुत्तमम्॥          | २३ |

| स गत्वा रुक्ष्मणः श्रीमान्नदीं गोदावरीं तदा । स्नात्वा पद्मानि चादाय सफरुः पुनरागतः ॥       | २४  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ततः पुष्पबिं कृत्वा शानित च स यथाविधि । दर्शयामास रामाय तदाश्रमपदं कृतम् ॥                  | २५  |
| स तं दृष्ट्वा कृतं सौम्यमाश्रमं सह सीतया । राघवः पर्णशालायां हर्षमाहारयद्भृशम् ॥            | २६  |
| सुसंहष्टः परिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा ।<br>अतिस्निग्धं च गाढं च वचनं चेदमन्नवीत् ॥     | २्७ |
| प्रीतोऽस्मि ते महत्कर्म त्वया कृतमिदं प्रभा।<br>प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिष्वङ्गो मया कृतः॥ | २८  |
| भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च रूक्ष्मण । त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संबृतः पिता मम ॥         | २९  |
| एवं छक्ष्मणमुक्त्वा तु राघवो छक्ष्मिवर्धनः ।<br>तस्मिन्देरो बहुफले न्यवसत्सुसुखं वशी ॥      | ३०  |
| कंचित्कालं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च। अन्वास्यमानो न्यवसत्स्वर्गलोके यथामरः।            | 3 ? |

इति पञ्चद्शः सर्गः ॥

## षोडशः सर्गः ॥

| वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः । शरद्यपाये हेमन्ते ऋतुरिष्टः प्रवर्तते ॥        | ?        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| स कदाचित्प्रभातायां श्रवयां रघुनन्दनः । प्रययाविभवेकार्थे रम्यां गोदावरीं नदीम् ॥   | <b>ર</b> |
| पहः कलशहस्तस्तं सीतया सह वीर्यवान् ।<br>पृष्ठतोऽनुव्रजन्न्राता सौमिलिरिदमव्रवीत् ॥  | ą        |
| अयं स कालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियंवद ।<br>अलंकृत इवामाति येन संवत्सरः शुभः ॥ | 8        |
| नीहारपरुषो लोकः पृथिवी सस्यशालिनी ।<br>जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः ।          | ч        |
| नवात्रयणपूजाभिरभ्यच्ये पितृदेवताः ।<br>कृतात्रयणकाः काले सन्तो विगतकल्मषाः ॥        | Ę        |
| प्राज्यकामा जनपदाः संपन्नतरगोरसाः ।                                                 | 19       |

प्रकृत्या शीतलस्पर्शो हिमविद्धश्च सांप्रतम्।

प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतलः ॥

| बाष्पच्छन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च ।<br>शोभन्तेऽभ्युदिते सूर्ये नदद्भिः कौञ्चसारसैः । ११         | Ę  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| खर्जूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः ।<br>शोभन्ते किंचिदानम्राः शालयः कनकप्रभाः ॥ १५           | 9  |
| मय्रेकैरुपसर्पद्भिर्हिमनीहारसंवृतैः ।<br>दूरमभ्युदितः सूर्यः शशाङ्क इव लक्ष्यते ॥ १०                | 6  |
| अप्राह्मवीर्यः पूर्वाह्ने मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः ।<br>संरक्तः किंचिदापाण्डुरातपः शोमते क्षितौ ॥ १९ | 3  |
| अवश्यायनिपातेन किंचित्पक्कित्तशाद्वला ।<br>वनानां शोभते भूमिर्निविष्टतरुणातपा ॥ २०                  | 3  |
| स्पृशंस्तु विपुलं शीतमुदकं द्विरदः सुखम् ।<br>अत्यन्ततृषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम् ॥ २१             | 2  |
| एते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः ।<br>नावगाहिनत सलिलमप्रगलभा इवाहवम् ॥ २३                            | 3  |
| अवश्यायतमोनद्धा नीहारतमसा वृताः ।<br>प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः ॥ २३                  | Į. |

| बाष्पसंछन्नसलिला रुतविज्ञेयसारसाः।                                                       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| हिमार्द्रवाछकैस्तीरैः सरितो भान्ति सांप्रतम् ॥                                           | २४  |
| तुषारपतनाचैव मृदुत्वाद्भास्करस्य च ।<br>शैत्यादगात्रस्थमपि प्रायेण रसवज्जलम् ॥           | २५  |
|                                                                                          | 1,  |
| जराजर्झरितैः पद्मैः शीर्णकेसरकर्णिकैः ।<br>नालशेषैहिंमध्वस्तैने भानित कमलाकराः ॥         | २६  |
| अस्मिस्तु पुरुषव्याघः काले दुःखसमन्वितः ।<br>तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतः पुरे ॥ | २७  |
| त्यक्तवा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधानबहुन्।                                          |     |
| तपस्वी नियताहारः रोते शीते महीतले ॥                                                      | २८  |
| सोऽपि वेलामिमां नूनमिषेकार्थमुद्यतः।                                                     |     |
| वृतः प्रकृतिभिर्नित्यं प्रयाति सरयूं नदीम् ॥                                             | २९  |
| अत्यन्तसुखसंवृद्धः सुकुमारो हिमार्दितः।                                                  |     |
| कथं त्वपररात्रेषु सरयुमवगाहते ॥                                                          | 30  |
| पद्मपत्रेक्षणो वीरः स्यामो निरुद्रो महान्।                                               |     |
| धर्मज्ञः सत्यवादी च हीनिषेधो जितेन्द्रियः ॥                                              | 3 ? |

| प्रियामिभाषी मधुरो दीर्घबाहुररिन्दमः ।<br>संत्यज्य विविधान्मोगानायः सर्वात्मना श्रितः ॥     | ३२         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| जितः स्वर्गस्तव आत्रा भरतेन महात्मना ।<br>वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुत्रिधीयते ॥            | ३३         |
| न पित्र्यमनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति ।<br>ख्यातो लोकपवादोऽयं भरतेनान्यथा कृतः ॥          | 38         |
| भर्ता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः । कथं नु साम्बा कैकेयी ताहशी कूरदर्शिनी ॥              | ३५         |
| इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहाद्ब्रुवित धार्मिके ।<br>परिवादं जनन्यास्तमसहन्राघवोऽब्रवीत् ॥ | ३६         |
| न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कथञ्चन ।<br>तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥         | ३७         |
| निश्चितापि हि मे बुद्धिवनवासे दृढत्रता।<br>भरतस्रेहसंतप्ता बालिशीकियते पुनः॥                | <b>३</b> ८ |
| संसाराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च । ह्यान्यमृतकल्पानि मनःप्रह्णद्नानि च ॥            | 39         |

कदा न्वहं समेष्यामि भरतेन महात्मना । शत्रुव्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥ ४० इत्येवं विळपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीम् । चक्रेऽभिषेकं काकुत्स्थः सानुजः सह सीतया ॥ ४१ तर्पयित्वाथ सिळिछैस्ते पितृन्दैवतानि च । स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यं देवताश्च समाहिताः ॥ ४२

कुताभिषेकः स रराज रामः सीताद्वितीयः सह रुक्ष्मणेन । कृताभिषेको गिरिराजपुच्या रुद्रः सनन्दी भगवानिवेशः॥

83

इति षोडशः सर्गः॥

#### सप्तद्शः सर्गः ॥

कृतामिषेको रामस्तु सीता सौमितिरेव च। तसाद्गोदावरीतीरात्ततो जग्मः स्वमाश्रमम्।।

5

आश्रमं तमुपागम्य राघवः सहस्रक्षमणः । कृत्वा पौर्वाह्मिकं कर्म पर्णशासा मुपागमत् ॥

2

| उवास सुखितस्तत्र पूज्यमानो महर्षिभि: ।<br>लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चकार विविधाः कथाः ॥      | ३  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| स रामः पर्णशालायामासीनः सह सीतया । विरराज महाबाहुश्चित्रया चन्द्रमा इव ।                 | 8  |
| तथासीनस्य रामत्य कथासंसक्तचेतसः । तं देशं राक्षसी काचिदाजगाम यद्दच्छया ॥                 | ч  |
| सा तु शूर्पणखां नाम दश्यीवस्य रक्षसः।<br>भगिनी राममासाद्य ददर्श त्रिदशोपमम्।             | E  |
| सिंहोरस्कं महाबाहुं पद्मपत्रनिमेक्षणम् ।<br>आजानुबाहुं दीप्तास्यमतीव प्रियदर्शनम् ॥      | ૭  |
| गजविकान्तगमनं जटामण्डलधारिणम् ।<br>सुकुमारं महासत्त्वं पार्थिवव्यञ्जनान्वितम् ॥          | 6  |
| रामिनदीवरश्यामं कंदर्पसहश्रमम् । बम्वेन्द्रोपमं दृष्टा राक्षसी काममोहिता ॥               | 9  |
| सुमुखं दुर्मुखी रामं वृत्तमध्यं महोद्री ।<br>विशालाक्षं विरूपाक्षी सुकेशं ताम्रमूर्घजा ॥ | १० |

| धर्मार्थे धर्मकाङ्क्षी च वनं वस्तुमिहागतः।<br>त्वां तु वेदितुमिच्छामि कथ्यतां काऽसि कस्य वा | 11 2 9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| न हि तावन्मनोज्ञाङ्गी राक्षसी प्रतिभासि मे । इह वा कि निमित्तं त्वमागता ब्रूहि तत्त्वतः ॥   | २०     |
| स ऽब्रवीद्वचनं श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता।<br>श्रूयतां राम वक्ष्यामि तत्वार्थे वचनं मम॥    | २१     |
| अहं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी।<br>अरण्यं विचरामीदमेका सर्वभयंकरा॥                      | 22     |
| रावणो नाम मे भ्राता बलीयान्राक्षसेश्वरः।<br>बीरो विश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागतः॥       | २३     |
| पृत्रद्धिनद्रश्च सदा कुम्भकर्णो महाबलः ।<br>विभीषणस्तु धर्मातमा न तु रःक्ष्मसचेष्टितः ॥     | २४     |
| प्रख्यातवीयों च रणे आतरी खरदूषणी ।<br>तानहं समतिकान्ता शम त्वा पूर्वदर्शनात् ॥              | २५     |
| समुपेता ऽस्मि भावेन भर्तारं पुरुषोत्तमम् ।<br>अहं प्रभावसंपन्ना स्वच्छन्दबलगामिनी ॥         | २६     |

| विराय भव में भर्ता सीतया किं करिष्यसि । विकृता च विरूपा च न चेयं सहशी तव ॥                                                  | २७  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अहमेवाऽनुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य माम् ।<br>इमां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम् ॥                                          | २८  |
| खनेन ते सह भात्रा भक्षियष्यामि मानुषीम् ।<br>ततः पर्वतशृङ्गाणि बनानि विविधानि च ॥                                           | २९  |
| पश्यन्सह मया कामी दण्डकान्विचरिष्यसि । इत्येवमुक्त्वा काकुत्स्थ प्रहस्य मदिरेक्षणम् ॥                                       | ३०  |
| देवी लक्ष्मणमध्ये तु वभूवावस्थिता पुनः ।<br>संप्रहासनिमित्तं तु रामः शूर्पणखां ततः ।<br>इदं वचनमारेमे वक्तुं वाक्यविशारदः ॥ | 3 8 |

इति सप्तदशः सगैः ॥

1. CONTRACTOR CONTRACT

### अष्टादशः सर्गः ॥

Upplement of the second special sum

ततः शूर्पणखां रामः कामपाशावपाशिताम् । स्वच्छया श्रक्षणया वाचा स्वितपूर्वमथात्रवीत् ॥

कृतदारीऽसि भवति भार्येयं दियता मम । स्विद्धियानां तु नारीणां सुदुःखा संसपन्नता ॥

अनुजस्त्वेष में भ्राता शीलवान्पियदर्शनः । श्रीमानकृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान् ॥

अपूर्वी मार्यया चार्थी तरुणः प्रियदर्शनः। अनुरूपश्च ते भर्ता रूपस्यास्य भविष्यति ॥

एनं भज विशालाक्षि भर्तारं भातरं मा। असपना वरारोहे मेरुमर्कप्रभा यथा ॥

इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता । विसुज्य रामं सहसा ततो लक्ष्मणमत्रवीत् ॥

अस्य रूपस्य ते युक्ताः भार्याऽहं वरवर्णिनी । मया सह सुखं सर्वान्दण्डकान्विचरिष्यसि ॥

एवमुक्तस्तु सौमिली राक्षस्या वाक्यकोविदः। ततः शूर्पणखां स्मित्वा रुक्ष्मणो युक्तमब्रवीत्।। 9

कथं दासस्य में दासी मार्या मिनतुमिच्छिसि। सोऽहमार्येण परवान्स्राला कमलवर्णिनी॥

| समृद्धार्थस्य सिद्धार्थामुदिता कामरूपिणी ॥<br>आर्थस्य द्वं विशालक्षि भार्या भव यवीयसी ॥ १०   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| एनां विरुप्तासर्ती कराळां निर्णतोदरीम् ।<br>भार्या बुद्धां परित्यच्य त्वासेवैष भजिष्यति ॥ ११ |
| को हि रूपिमदं श्रेष्ठं संत्यच्य वरवर्णिनि । मानुषीषु वरारोहे कुर्योद्भावं विचक्षणः ॥ १२      |
| इति सा उक्ष्मणेनोक्ता कराठा निर्णतोद्री ।<br>मन्यते तद्वचलथ्यं परिहासाविचक्षणा ॥ १३          |
| सा रामं मर्णशासायामुपविष्टं परंतपम् ।<br>सीतया सह दुर्धर्षमञ्जवीरकाममोहिता ॥ १४              |
| एनां विरूपामसतीं कराळां निर्णतोदरीम् ॥<br>वृद्धां आयीमवष्टभ्य मां न त्वं बहुमन्यसे ॥ १५      |
| अद्येमां भक्षयिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीम् ।<br>त्वया सह चरिष्यामि निःसपता यथासुखम् ॥ १६       |
| इत्युक्तवा मृगशाबाक्षीमलातसहशेक्षणा ।<br>अभ्यधावत्युसंकुद्धा महोल्का रोहिणीमिव ॥ १७          |

तां मृत्युपाशप्रतिमामापतन्तीं महाबलः। कूरैरनार्थैः सोमित्रे परिहासः कथंचन । न कार्यः पश्य वैदेहीं कथंचित्सौम्य जीवतीम् ॥ १९ इमां विरूपामसतीमतिमत्तां महोदरीम् । राक्षसी पुरुषच्यात्र विरूपयितुमहिसि ॥ इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः कुद्धो रामस्य पश्यतः। उद्धृत्य खड्गं चिच्छेद कर्णनासं महाबलः ॥ निकृतकर्णनासा तु विस्वरं सा विनद्य च। यथागतं पदुद्राव घोरा शूर्पणखा वनम् ॥ सा विरूपा महाघोरा राक्षमी शोणितोक्षिता। ननाद विविधान्नादान्यथा प्रावृषि तोयदः ॥ सा विक्षरन्ती रुधिरं बहुचा घोरदर्शना । प्रमुख बाह् गर्जन्ती प्रविवेश महावनम् ॥

> ततस्तु सा राक्षससंघसंवृतं खरं जनस्थानगतं विरूपिता।

उपेत्य तं भ्रातरमुग्रदर्शनं पपात भूमौ गगनाचथाऽशनिः॥

२५

ततः सभार्ये भयमोहमूर्छिता सरुक्षमणं राघवमागतं वनम् । विरूपणं चात्मनि शोणितोक्षिता शशंस सर्वे भगिनी खरस्य सा ॥

२६

इति अष्टादशः सर्गः ॥

### एकोनविंदाः सर्गः ॥

तां तथा पिततां दृष्ट्वा विरूपां शोणितोक्षिताम् ।
भगिनीं कोधसन्तप्तः खरः पत्रच्छ राक्षसः ॥ १
उत्तिष्ठ तावदाख्याद्दि प्रमोहं जिह संभ्रमम् ।
व्यक्तमाख्याद्दि केन त्वमेवंरूपा विरूपिता ॥ २
कः कृष्णसपमासीनमाशीविषमनागसम् ।
उदत्यिमसमापन्नमङ्गुल्यप्रेण लील्या ॥ ३
कः कालपाशमासज्य कण्ठे मोहान्न बुध्यते ।
यस्त्वामद्य समासाद्य पीतवान्विषमुत्तमम् ॥ १

| बचविक्रमसंपन्ना कामगा कामरूपिणी।                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| इयाम वस्थां नीता त्वं केनान्तकसमामता॥ ५                                                    |
| देवगन्धर्वमृतानामृषीणां च महात्मनाम् ।<br>कोऽयमेवं विरूपां त्वां महावीर्यश्चकार ह ॥ ६      |
| न हि पद्याम्यहं लोके यः कुर्यान्मम विशियम्।                                                |
| अमरेषु सहस्राक्षं महेन्द्रं पाकशासनम् ॥ ७                                                  |
| अद्याहं मार्गणैः प्राणानादास्ये जीवितान्तकैः ।<br>सिछिले क्षीरमासक्तं निष्पिबन्निव सारसः ॥ |
| निहतस्य मया संख्ये शरसंकृत्तमर्मणः।<br>सफैनं रुधिरं रक्तं मेदिनी कस्य पास्यति॥ ९           |
| कस्य पत्ररथाः कायान्मांसमुत्कृत्य संगताः ।<br>प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे ॥ १० |
| तं न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः । मयाऽपकृष्टं कृपणं शक्तास्त्रातुमिहाहवे ॥ ११     |
| उपलभ्य हानैः संज्ञां तं मे शंसितुमहिसि ।<br>येन त्वं दुर्विनीतेन वने विकम्य निर्जिता ॥ १२  |

| इति अातुर्वेच: श्रुत्वा कुद्धस्य च विशेषतः।<br>ततः शूर्पणस्वा वाक्यं सवाष्पमिदमत्रवीत्।।                                                                    | १३    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| तरुणौ रूपसंपन्नौ मुकुमारौ महाबलौ ।<br>पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥                                                                               | : \$8 |
| फलम्लाशनी दान्ती तापसी घमचारिणी।<br>पुली दशरथस्यास्तां आतरी रामलक्ष्मणी।।                                                                                   | १५    |
| गन्धर्वराजधितमौ पार्थिवन्यञ्जनान्वितौ ।                                                                                                                     | १६    |
| तरुणी रूपसंपन्ना सर्वाभरणमृषिता ।<br>दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा ॥                                                                             | १७    |
| ताभ्यामुभाभ्यां संभ्य प्रमदामधिकृत्य ताम्। इमामवस्थां नीताऽहं यथाऽनाथाऽसती तथा।                                                                             | १८    |
| - PERSON DESIGNATIONS                                                                                                                                       |       |
| तस्याश्चःनृजुवृत्तायास्तयोश्च हतयोरहम् ।<br>सफेनं पातमिच्छामि रुधिरं रणम्धीन ॥                                                                              | 20    |
| तस्याश्चः नृजुवृत्तायास्तयोश्च हतयोरहम् । सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणम्धिनि ॥ एष मे प्रथमः कामः कृतस्तात त्वया भवेत् । तस्यास्तयोश्च रुधिरं पिवेयमहमाहवे ॥ | १९    |

, ;

इति तस्यां ब्रुवाणायां चतुर्दश महाबलान्। व्यादिदेश खरः क्रुद्धो राक्षसानन्तकोपमान् ॥ २१ मानुषौ शस्त्रसंपन्नौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ। प्रविष्टौ दण्डकारण्यं घोरं प्रमद्या सह ॥ तौ हत्वा तां च दुर्वृत्तामपावर्तितुमहिथ। इयं च रुधिरं तेषां भगिनी मम पास्यति ॥ मनोरथोऽयमिष्टोऽस्या भगिन्या मम राक्षसाः। शीवं संपाद्यतां तौ च प्रमध्य स्वेन तेजसा ॥ २४ इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुर्दश। तत्र जग्मुस्तया सार्धे घना वातेरिता यथा ॥ २५

> ततस्तु ते तं समुद्रयतेजसं तथापि तीक्ष्णपद्रा निशाचराः । दुरासदं घषियतुं न चाशक-न्वनद्विपा दीप्तमिवासिमुत्थतम् ॥

38

इति एकोनविंशः सर्गः ॥



# विंशः सर्गः ॥

| ततः शूर्पणखा घोरा राघवाश्रममागता । रक्षसामाचचक्षे तौ आतरौ सह सीतया ॥                          | * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ते रामं पर्णशालायामुपविष्टं महाबलम् ।<br>दहशुः सीतया सार्धे वैदेह्या लक्ष्मणेन च ॥            | 3 |
| तान्दृष्ट्वा राघवः श्रीमानागतांत्तां च राक्षसीम् ।<br>अत्रवीद्धातरं रामो स्थमणं दीप्ततेजसम् ॥ | 3 |
| मुहूर्त भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः ।<br>इमानस्या विधव्यामि पदवीमागतानिह ॥               | 8 |
| वाक्यमेतत्ततः श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः । तथेति रुक्ष्मणो वाक्यं रामस्य प्रत्यपूजयत् ॥      | ч |
| राघवोऽपि महचापं चामीकरविभ्षितम् । चकार सज्यं धर्मातमा तानि रक्षांसि चात्रवीत् ॥               | Ę |
| पुत्री दशरथस्यावां आतरी रामरुक्ष्मणी।<br>प्रविष्टी सीतया सार्घे दुश्चरं दण्डकावनम्॥           | 9 |

| फलमुलाशनौ दान्तौ तापसौ धर्मचारिणौ ।<br>वसन्तौ दण्डकारण्ये किमर्थमुपहिंसथ ॥                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| युष्मान्पापात्मकान्हन्तुं विप्रकारान्महाहुते ॥<br>ऋषीणां तु नियोगेन प्राप्तोऽहं सशरायुधः॥ ९    |
| तिष्ठतैवात्र सन्तुष्टा नोपावर्तितुमह्था।<br>यदि प्राणिरिहार्थो वा निवर्तध्वं निशासराः॥ १०      |
| तस्य तद्वनं श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दशा। जचुर्वामं सुसंक्रुद्धा ब्रह्मनाः श्रूरुपाणयः ॥ ११   |
| संरक्तनयता घोरा रामं संरक्तलोबनम् ।<br>परुषं मधुराभाषं हृष्टा दृष्टपराक्रमम् ॥ १२              |
| कोधमुत्पाद्य नो भर्तुः स्वरस्य सुम्रहात्मनः ॥ त्वमेव हास्यसे प्राणानद्यासामिईतो युवि ॥ १३      |
| का हि ते शक्तिरेकस्य बहुनां सणमूर्धनि ।<br>असाकमग्रतः स्थातुं कि पुनर्योत्धुमहन्ते ॥ १४        |
| एभिर्बाहुविमुक्तेर्नः परिषैः शूलपट्टिशैः ।<br>प्राणांस्त्यक्ष्यस्य वीर्थं च धतक करणीस्त्य ॥ १५ |

| इत्येवमुक्तवा संकुद्धा राक्षसास्ते चतुर्दश ।<br>उद्यतायुषनिस्त्रिशा सममेवाभिदुदुवुः ॥          | १६ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| चिक्षिपुस्तानि शूळानि राघवं प्रति दुर्जयम् ।<br>तानि शूळानि काकुत्स्यः समस्तानि चतुर्दशः॥      | १७ |
| ताबद्भिरेव चिच्छेद शरैः काञ्चनभूषणैः। ततः प्रधानमहातेना नाराचानसूर्यसित्रमान्।।                | १८ |
| जप्राह परमकुद्धश्चतुर्दश शिलाशितान् ।<br>गृहीत्वा धनुरायम्य ढक्ष्यानुहिश्य राक्षसान् ॥         | १९ |
| मुमोच राघवोः बाणान्वज्रानिव शतकतुः ।<br>रुक्तपुङ्काश्च विशिखाः दीप्ता हेमविभूषिताः ॥           | २० |
| अन्तरिक्षे महोल्कानां बम्बुस्तुल्यदर्शनाः ।<br>ते भित्वा रक्षसां वेगाद्वक्षांसि रुधिराप्छताः ॥ | २१ |
| विनिष्पेतुस्तद्। भूमौ न्यमज्जन्ताशनिस्वनाः ।<br>तैर्मिन्नहृदया भूमौ छिन्नमूला इव द्रुमाः ॥     | २२ |
| निपेतुः शोणितार्द्राङ्गा विकृता विगतासवः ।<br>तान्द्रष्टा पतितान्यमौ सक्षसी कोधमर्चिद्यता ॥    | 23 |

परित्रस्ता पुनस्तत्र व्यस्जद्भैरवस्वनान्। सा नदन्ती महानादं जवाच्छूर्पणखा पुनः ॥ २४

उपगम्य खरं सा तु किञ्चित्संशुष्कशोणिता। पपात पुनरेवार्ता सनिर्यासेव वहारी ॥

श्रातुः समीपे शोकार्ता ससर्ज निनदं मुहुः। भूमौ शयाना दु:खार्ता रुब्धसंज्ञा चिरात् पुनः। सस्वरं मुमुचे बाष्पं विषण्णवदना तदा ॥

निपातितान्द्रय रणे तु राक्षसान् प्रधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः । वर्ष च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सर्वे मगिनी खरस्य सा ॥

इति विंश: सर्ग: ॥

एकविंशः सर्गः ॥

स पुनः पतितां दृष्टा कोधाच्छूपणखां खरः। उवाच व्यक्तया वाचा तामनर्थार्थमागताम् ॥

| मया त्विदानीं शूरास्ते राक्षसा रुधिराशनाः। त्वित्रयार्थे विनिर्दिष्टाः किमर्थे रुयते पुनः॥      | 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| भक्ताश्चेवानुरक्ताश्च हिताश्च मम नित्यशः। प्रन्तोऽपि न निहन्तव्या न न कुर्युर्वेचो मम॥          | ₹ |
| किमेतच्छ्रोतुमिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः ।<br>हा नाथिति विनर्दन्ती सर्पवद्वेष्टसे क्षितौ ॥      | 8 |
| अनाथवद्विरुपिस नाथे तु मिय संस्थिते ।<br>उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मा भैषीर्वेक्कव्यं त्यज्यतामिह ॥      | 4 |
| इत्येवमुक्ता दुर्धर्षा खरेण परिसान्तिवता ।<br>विमृज्य नयने सास्रे खरं भ्रातरमत्रवीत् ॥          | Ę |
| अस्मीदानीमहं प्राप्ता हृतश्रवणनासिका ।<br>शोणितौघपरिक्किन्ना त्वया च परिसान्त्विता ॥            | 9 |
| प्रेषिताश्च त्वया वीर राक्षसास्ते चतुर्दश ।<br>निहन्तुं राघवं क्रोधानमस्त्रियार्थं सलक्ष्मणम् ॥ | 6 |
| ते तु रामेण सामर्षाः शूळपट्टिशपाणयः ।<br>समरे निहताः सर्वे सायकैर्मर्मभेदिभिः ॥                 | 9 |

| तान्हृष्ट्वा पतितान्म्मौ क्षणेनैव महाबलान्। रामस्य च महत्कर्म महांस्त्रासोऽभवन्मम ॥ १०       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| अहमस्मि समुद्धिमा विषण्णा च निशाचर ।<br>शरणा त्वां पुनः प्राप्ता सर्वतोभयदर्शिनी ॥ ११        |
| विषादनकाध्युषिते परित्रासोर्मिमालिनि।<br>कि मां न त्रायसे मझां विपुले शोकसागरे॥ १२           |
| एते च निहता भूमौ रामेण निशितैः शरैः।<br>ये च मे पदवीं प्राप्ता राक्षमाः पिशिताशनाः॥ १३       |
| मिय ते यद्यनुक्रोशो यदि रक्षः स्रातेषु च ।<br>रामेण यदि ते शक्तिस्तेजो वास्ति निशाचर ॥ १४    |
| दण्डकारण्यनिलयं जिह राक्षसकण्टकम् ।<br>यदि रामं ममामिलं न त्वमद्य विधिष्यसि ॥ १५             |
| तव चैवामतः प्राणांस्त्यक्ष्यामि निरपत्रपा ।<br>बुद्धचाऽहमनुपद्यामि न त्वं रामस्य संयुगे ॥ १६ |
| स्थातुं प्रतिमुखे शक्तः सबलश्च महात्मनः ।<br>शूरमानी न शूरस्त्वं मिथ्याऽऽरोपितविक्रमः ॥ १७   |

मानुषी यो न शकोषि हन्तुं तौ रामछक्षमणी। रामेण यदि ते शक्तिस्तेजो वाऽस्ति निशाचर ॥ १८ दण्डकारण्यनिलयं जिह ते कुलपांसन । नि:सत्वस्यारपवीयस्य वासस्ते की दशस्तिवह ॥ अपयाहि जनस्थान।त्त्वरितः सह्बान्धवैः। रामतेजोभिभूतो हि त्वं क्षिपं विनशिष्यसि ॥ 20 स हि तेज:समायुक्तो रामो दशरथात्मज:। श्राता चास्य महावीयों येन चास्मि विरूपिता॥ २१ एवं विरुप्य बहुशो राक्षसी विततोदरी। श्रातुः समीपे दुःखार्ता नष्टसंज्ञा बभूव ह । कराभ्यामुदरं हत्वा रुरोद भृशदुः खिता ॥ २२

इति एकविंशः सर्गः॥



### द्वाविंदाः सर्गः ॥

एवमाधर्षितः शूरः शूर्पनख्या खरस्ततः । उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः ॥

| तवावमानवभवः क्रीघोऽयमतुलो मम । न शक्यते घारियतुं लवणाम्भ इवोत्थितम् ॥                        | 2  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| न रामं गणये वीर्यान्मानुषं क्षीणजीवितम् ।<br>आत्मदुश्चरितैः प्राणान्हतो योऽद्य विमोक्ष्यति ॥ | ą  |
| बाष्पः संह्रियतामेष संभ्रमश्च विमुच्यताम् । अहं रामं सह भ्रात्रा नयामि यमसादनम् ॥            | 8  |
| परश्वधहतस्याद्य मन्द्रपाणस्य संयुगे।<br>रामस्य रुघिरं रक्तमुष्णं पास्यसि राक्षसि॥            | وم |
| सा प्रहृष्टा वचः श्रुत्वा खरस्य वदनाच्युतम् ।<br>प्रशशंस पुनमीर्ज्याद्भातरं रक्षसां वरम् ॥   | Ę  |
| तया परुषितः पूर्वं पुनरेव प्रशंसितः ।<br>अत्रवीद्दूषणं नाम खरः सेनापितं तदा ॥                | و  |
| चतुर्दश सहस्राणि मम चित्तानुवर्तिनाम् ।<br>रक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवर्तिनाम् ॥           | 6  |
| नीलजीम्तवर्णानां घोराणां क्र्रकर्मणाम् ।<br>लोकहिंसाविहाराणां बलिनामुत्रतेजसाम् ॥            | 9  |

| तेषां शार्दू खद्पीणां महास्यानां महौजसाम्।                                                         |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| सर्वोद्योगमुदीर्णानां रक्षसां सौम्य कार्य।।                                                        | 8  | 0 |
| उपस्थापय मे क्षिप्रं रथं सौम्य धनूंषि च।                                                           |    |   |
| शरांश्चित्रांश्च खङ्गांश्च शक्तीश्च विविधाः शिताः॥                                                 | 8  | 8 |
| अप्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनाम् ।                                                   |    |   |
| वधार्थे दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविदः॥                                                              | 8  | 3 |
| इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवर्णे महारथम् ।<br>सदश्वैः शबकैर्युक्तमाचचक्षेऽथ दूषणः ॥                  | ?  | 3 |
| तं मेरुशिखराकारं तप्तकाञ्चनभूषणम् ।                                                                |    |   |
| हैमचक्रमसंबाधं वैद्धर्यमयकूबरम् ॥                                                                  | \$ | 8 |
| मत्स्यैः पुष्पेर्दुमैः शैलेश्चन्द्रसूर्येश्च काञ्चनैः।<br>मङ्गरेः पक्षिसङ्घेश्च तारामिरमिसंवृतम् ॥ | 2  | 4 |
| ध्वजनिस्त्रिशसंपन्नं किङ्किणीकविराजितम् । सद्धयुक्तं सोऽमषीदाहरोह खरो रथम् ॥                       | 2  | æ |
| निशाम्य तु रथस्थं तं राक्षसा भीमविक्रमाः।<br>तस्थः संपरिवार्थेनं दृषणं च महाब्रुम् ॥               | 8  | 9 |

खरस्तु तान्महेष्वासान्घोरवर्मायुधध्वजान्। निर्यातेत्यत्रवीद्धृष्टो रथस्यः सर्वराक्षसान् ॥ ततस्तद्राक्षसं सैन्यं घोरवर्मायुधव्यजम् । निर्जगाम जनस्थानान्महानादं महाजवम् ॥ मुद्ररे: पहिशे: शूलै: सुतीक्णेश्च परश्वधै:। खड्गैश्वकेश्व हस्तस्थेभाजमानैश्व तोमरै: ॥ शक्तिभिः परिवेधोरिरतिमात्रश्च कार्मुकैः। गदासिमुसलैर्वज्रेगृहीतैभीमदर्शनैः।। राक्षसानां सुघोराणां सहस्राणि चतुर्दशः। निर्यातानि जनस्यानात्वरिचचानुवर्तिनाम्।। तांस्विमद्रवती हृष्टा रक्षसान्भीमविक्रमान्। खरस्यापि रथः किञ्चिज्जगाम तदनन्तरम् ॥ ततस्ताञ्राबलानधांस्तप्तकाञ्चनम् वितान्। खरस्य मतिमाज्ञाय सारिधः समचोदयत्।। स चोदितो रथः शीघ्रं खरस्य रिपुघातिनः। शब्देनापूरयामास दिशश्च प्रदिशस्तदा ॥

पवृद्धमन्युस्तु खरः खरस्वनो रिपोर्वधार्थं त्वरितो यथान्तकः। अचूचुदत्सारथिमुन्नदन्धनं महाब्रह्यो मेघ इवाश्मवर्षवान्॥

२६

इति द्वाविद्यः सर्गः ॥

### त्रयोविंदाः सर्गः ॥

तं प्रयान्तं जनस्थानादिशवं शोणितोदकम्।
अभ्यवर्षन्महामेघस्तुमुलो गर्दमारुणः ॥
१
निपेतुस्तुरगास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः ।
समे पुष्पचिते देशे राजमार्गे यहच्छया ॥
२
स्यामं रुधिरपर्यन्तं वभ्व परिवेषणम् ।
अलातचक्रप्रतिमं परिगृद्य दिवाकरम् ॥
२
ततो ध्वजमुपागम्य हेमदण्डं समुच्छितम् ।
समाक्रम्य महाकायस्तस्थौ गृप्रः सुदारुणः ॥
१

विस्वरान्विविधांश्वकुमीसादा मृगपक्षिणः॥

| व्याजह्श्च पदीप्तायां दिशि वै भैरवस्वनम् ।                                               |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| अशिवं यातुधानानां शिवा घोरा महास्वनाः ॥                                                  | Ę  |
| प्रभिन्नगजसंकाशास्तोयशोणितधारिणः ।<br>आकाशं तदनाकाशं चकुर्भीमा बळाहकाः ॥                 | y  |
| बभ्व तिमिरं घोरमुद्धतं रोमहर्षणम् ।                                                      |    |
| दिशो वा विदिशो वापि न च व्यक्तं चकाशिरे॥                                                 | 6  |
| क्षतजार्द्रसवर्णामा संध्या कालं विना बभौ।<br>खरस्यामिमुखा नेदुस्तदा घोरमृगाः खगाः॥       | 9  |
| कङ्कगोमायुगृष्ठाश्च चुकुशुर्भयशंतिनः ।<br>नित्याशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिदर्शनाः ॥        | 20 |
| नेदुर्बन्स्याभिमुखं ज्वान्नोद्गारिभिराननैः ।<br>कबन्धः परिघाभासो दृश्यते भास्करान्तिके ॥ | 22 |
| जग्राह सूर्य स्वर्भानुरपर्निण महाग्रहः।<br>प्रवाति मारुतः शीघ्रं निष्प्रभोऽमृद्दिवाकरः॥  | १२ |
| उत्पेतुश्च विना रातिं ताराः खद्योतसप्रभाः।<br>संलीनभीनविहगा नलिन्यः शुष्कपङ्कजाः॥        | 23 |

| तस्मिन्क्षणे बभूबुश्च विना पुष्पफलैद्रुमाः । उद्धृतश्च विना वातं रेणुर्जलधरारुणः ॥        | \$8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| वीचीकूचीति वाश्यन्त्यो बम्बुस्तत्र शारिकाः । उल्काश्चापि सनिर्घाता निपेतुर्घोरदर्शनाः ॥   | १५  |
| प्रचचाल मही सर्वा सशैलवनकानना ।<br>खरस्य च रथस्थस्य नर्दमानस्य घीमतः॥                     | ? ६ |
| प्राकम्पत भुजः सन्यः स्वरश्चास्यावसज्जत ।<br>सास्रा संपद्यते दृष्टिः पश्यमानस्य सर्वतः ॥  | १७  |
| ललाटे च रुजा जाता न च मोहान्यवर्तत ।<br>तानसमीक्ष्य महोत्पातानुत्थितानरोमहर्षणान् ॥       | १८  |
| अत्रवीद्राक्षसान्सर्वान्प्रहसन्स खरस्तदा ।<br>महोत्पातानिमान्सर्वानुत्थितान्घोरदर्शनान् ॥ | १९  |
| न चिन्तयाम्यहं वीर्याद्वलवान्दुवलानिव।<br>तारा अपि शरैस्तीक्षणः पातयामि नभःस्थलात्॥       | २०  |
| मृत्युं मरणधर्मेण संक्रुद्धो योजयाम्यहम् ।                                                | 2,  |

| अहत्वा सायकैस्तीक्ष्णैर्नोपावर्तितुमुत्सहे ।       |
|----------------------------------------------------|
| सकाना भगिनी मेऽस्तु पीत्वा तु रुधिरं तयोगा। २२     |
| यन्निमित्तस्तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपर्ययः।         |
| न कचित्पाप्तपूर्वी में संयुगेषु पराजयः ॥ २३        |
| युष्माकमेतत्प्रत्यक्षं नानृतं कथयाम्यहम्।          |
| देवराजमि कुद्धो मत्तैरावतयायिनम् ॥ २ ४             |
| वज्रहस्तं रणे हन्यां कि पुनस्तौ कुमानुषौ।          |
| सा तस्य गर्जितं श्रुत्वा राक्षसस्य महाचमूः ॥ २५    |
| महर्षमतुरुं लेभे मृत्युपाशावपाशिता।                |
| समीयुश्च महात्मानो युद्धदर्शनकाङ्खिणाः ॥ २६        |
| ऋषयो देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणैः।             |
| समेत्य चोचुः सहितास्ते ऽन्योन्यं पुण्यकर्मणः ॥ २७  |
| स्वस्ति गोब्राह्मणेभ्योऽस्तु लोकानां येऽभिसङ्गताः। |
| जयतां राघवः संख्ये पौलस्त्यान्रजनीचरान्।। २८       |
| चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वानसुरपुङ्गवान्।           |
| एतचान्यत्र बहुशो ब्रवाणाः परमर्षयः ॥ २९            |

| जातकौतूहलासम् विमानस्थाश्च देवताः ।<br>दरशुर्वाहिनीं तेषां राक्षसानां गतायुषाम् ॥ ३०       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| रथेन तु खरो वेगादुप्रसैन्यो विनिःसतः ।<br>तं दृष्टा राक्षसं भ्यो राक्षसाश्च विनिःसताः ॥ ३१ |  |
| इयेनगामी पृथुमीबो यज्ञशत्रुर्विहङ्गमः ।ः<br>दुर्जयः करवीराक्षः परुषः कालकार्मुकः ॥ ३२      |  |
| मेघमाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः।।<br>द्वादशैते महावीर्थाः प्रतस्थुरमितः खरम्।। ३३      |  |
| महाकपालः स्थूलाञ्चः प्रमाथी तिशिरास्तथा ।<br>चत्वार एते सेनान्यो दूषणं पृष्ठतो ययुः ॥ ३४   |  |
| सा भीमवेगा समराभिकामा<br>महाबला राक्षसवीरसेना।<br>तौ राजपुत्रौ सहसाभ्युपेता                |  |
| माना मनामाधित यन्यामी ॥ ३।०                                                                |  |

इति त्रयोविंशः सर्गः॥



## चतुर्विदाः सर्गः ॥

| आश्रमं प्रतियाते तु खरे खरपराक्रमे । तानेवोत्पातिकान्रामः सह अन्त्रा ददर्श ह ॥               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| तानुत्पातान्मह।घोरानुत्थितान्रोमहर्षणान् ।<br>प्रजानामहितान्दृष्टा वाक्यं रुक्ष्मणमब्रवीत् ॥ |   |
| इमान्परय महाबाहो सर्वभूतापहारिणः ।<br>समुत्थितान्महोत्पातान्संहर्तुं सर्वराक्षसान् ॥         |   |
| अमी रुधिरधारास्तु विसृजन्तः खरस्वनान् । व्योक्ति मेघा विवर्तन्ते परुषा गर्दभारुणाः ॥         | 8 |
| सधूमाश्च शराः सर्वे मम युद्धामिनन्दिनः । रुक्मपृष्ठानि चापानि विवेष्टन्ते च लक्ष्मण ॥        | u |
| याहशा इह कूजनित पक्षिणो वनचारिणः।<br>अप्रतो नो भयं प्राप्तं संशयो जीवितस्य च।।               | 8 |
| संप्रहारस्तु सुमहान्मविष्यति न संशयः ।<br>अयमारुयाति मे बाहुः स्फुरमाणो मुहुर्मुहुः ॥        | y |

| संनिकर्षे तु नः शूर जयं शलोः पराजयम् । सुपमं च प्रसन्नं च तव वक्त्रं हि लक्ष्यते ॥        |   | 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| उद्यतानां हि युद्धार्थे येषां भवति रुक्ष्मण ।<br>निष्प्रमं वदनं तेषां भवत्यायुःपरिक्षयः ॥ |   | ९ |
| रक्षसां नर्दतां घोरः श्रूयते च महाध्वनिः ।<br>आहतानां च मेरीणां राक्षसेः ऋरकर्मभिः ॥      | ? | 0 |
| अनागतविधानं तु कर्तव्यं शुभिन्छता ।<br>आपदं शङ्कमानेन पुरुषेण विपश्चिता ॥                 | ? | ? |
| तसाद्गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिर्धनुर्धरः । गुहामाश्रय शैलस्य दुर्गी पादपसंकुलाम् ॥          | ? | 3 |
| पतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया ।<br>शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स मा चिरम्॥    | ? | 3 |
| त्वं हि शूरश्च बलवान्हन्या होतान्न संशयः।<br>स्वयं तु हन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान्॥   | ? | 8 |
| एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया।<br>श्ररानादाय चापं च गुहां दुर्गां समाश्रयत्॥        |   | 4 |

| तस्मिन्त्रविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया। इन्त निर्युक्तमित्युक्त्वा रामः कवचमानिशत्। १६       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स तेनामिनिकारोन कवचेन विभूषितः। वभूव रामितिमिरे विधूमोऽमिरिवोरिथतः॥ १७                            |
| स चापमुद्यस्य महच्छरानादाय वीर्यवान्। बम्बावस्थितस्तत्र ज्यास्वनैः पूरयन्दिशः॥ १८                 |
| ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणैः। समेयुश्च महात्मानो युद्धदर्शनकांक्षिणः॥ १९              |
| ऋषयश्च महास्मानो लोके ब्रह्मर्षिसत्तमाः।<br>समेत्य चोचुः सहिता अन्योन्यं पुण्यकर्मणः॥ २०          |
| स्वस्ति गोब्राह्मणेभ्योऽस्तु लोकामां येहिसङ्गताः।<br>जयतां राघवो युद्धे पौलस्त्यान्रजनीचरान्।। २१ |
| चक्रहातो यथा युद्धे सर्वानसुरपुङ्गवान्।<br>एवसुक्त्वा पुनः प्रोचुरालोक्य च परस्परम्॥ २२           |
| चतुर्दशः सहस्राणि रक्षसां भीनकर्मणाम् । एकश्च रामो धर्मात्मा कथं युद्धं भविष्यति ॥ २३             |

| इति राजर्षयः सिद्धाः सगणाश्च द्विजर्षभाः ।      |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| जातकौतूहरु।स्तस्थुर्विमानस्थाश्च देवताः ॥       | 38  |
| आविष्टं तेजसा रामं संग्रामिशरिस स्थितम्।        |     |
| हृष्ट्वां सर्वाणि भूतानि भयाद्विव्यथिरे तदा ॥   | २५  |
| रूपमप्रतिमं तस्य रामस्याक्किष्टकर्मणः।          |     |
| बभ्व रूपं कुद्धस्य रुद्रस्येव पिनाकिनः॥         | २६  |
| इति संमाध्यमाणे तु देवगन्धर्वचारणै:।            |     |
| ततो गम्भीरनिर्हादं घोरवर्मायुधघवजम् ॥           | २७  |
| अनीकं यातुधानानां समन्तात्प्रत्यदृश्यत ।        |     |
| सिंहनादं विस्रजतामन्योन्यमिगर्जताम्।।           | २८  |
| चापानि विस्फारयतां जुम्भतां चाप्यभीक्ष्णशः।     |     |
| विष्रघुष्टस्वनानां च दुन्दुभींश्चापि निम्ताम्।। | २९  |
| तेषां सुतुमुलः शब्दः पूरयामास तद्वनम् ।         |     |
| तेन शब्देन वित्रस्ताः श्वापदा वनचारिणः ॥        | 30  |
| दुद्रुवुर्यत्र निःशब्दं पृष्ठतो न व्यलोकयन् ।   |     |
| तत्त्वनीकं महावेगं रामं समुपसपत ॥               | 3 ? |

धृतनानाप्रहरणं गम्भीरं सागरोपमम् । रामोऽपि चारयंश्चक्षः सर्वतो रणपण्डितः ॥ ३

ददर्श खरसैन्यं तद्युद्धाभिमुखमुद्यतम् । विनम्य च धनुर्भीमं तृण्योश्चोद्धृत्य सायकान् ॥ ३३

कोधमाहारयत्तीत्रं वधार्थं सर्वरक्षसाम् । दुष्प्रेक्षः सोऽभवत्कुद्धो युगान्तामिरिव ज्वलन् ॥ ३४

तं दृष्ट्वा तेजसाऽऽविष्टं प्राद्भवन्वनदेवताः । तस्य कुद्धस्य रूपं तु रामस्य दृहशे तदा ॥ ३५

दक्षस्येव ऋतुं हन्तुमुद्यतस्य पिनाकिनः । आविष्टं तेजसा रामं संग्रामशिरसि स्थितम् । दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि भयार्तानि प्रदुद्रुवुः ॥

तत्कार्मकरामरणैर्ध्वजैश्च तैर्वमिश्चामिसमानवर्णैः । बम्ब सैन्यं पिशिताशनानां सूर्योदये नीलमिवाभ्रवृन्दम् ॥

इति चतुर्विशः सर्गः॥

### पञ्चविंदाः सर्गः ॥

| अवष्टब्धधनुं रामं ऋद्धं च रिपुघातिनम् ।<br>ददशिश्रममागम्य खरः सह पुरःसरः ॥              | १ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| तं दृष्ट्वा सशरं चापमुद्यम्य खरिनःस्वनम् । रामस्यामिमुखं सूतं चोद्यतामित्यचोदयत् ॥      | 2 |
| स खरस्याज्ञया सूतस्तुरगान्समचोदयत् । यत्र रामो महाबाहुरेको धून्वन् स्थितो धनुः ॥        | 3 |
| तं तु निष्पतितं दृष्ट्वा सर्वे ते रजनीचराः । नर्दमाना महानादं सचिवाः पर्यवारयन् ॥       | 8 |
| स तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः खरः।<br>बभ्व मध्ये ताराणां लोहिताङ्ग इवोदितः॥           | 4 |
| ततः शरसहस्रेण राममप्रतिमौजसम् ।<br>अर्दयित्वा महानादं ननाद समरे खरः ॥                   | Ę |
| ततस्तं भीमधन्वानं कुद्धाः सर्वे निशाचराः । रामं नानाविधैः शस्त्रैरभ्यवर्षन्त दुर्जयम् ॥ | 9 |

मुद्गरैः पहिशैः श्रुलैः प्रासेः खड्गैः परश्वधैः । राक्षसाः समरे रामं निजध्नू रोषतत्पराः ॥ ते बलाहकसङ्काशा महानादा महौजस:।। अभ्यधावन्त काकुत्स्थं रथैर्वाजिभिरेव च।। गजै: पर्वतकूटाभै रामं युद्धे जिघांसव:। ते रामे शरवर्षाणि व्यस्जनरक्षसां गणाः॥ शैलेन्द्रमिव धाराभिर्वर्षमाणा महाघनाः । स तैः परिवृतो घोरे राघवो रक्षसा गणैः। तिथिष्विव महादेवी वृतः परिषदां गणैः ॥ तानि मुक्तानि शस्त्राणि यातुधानैः स राघवः। प्रतिज्ञप्राह विशिखेर्नचोघानिव सागरः ॥ स तैः प्रहरणैर्घोरैभिन्नगानो न विष्यये। रामः प्रदीप्तैर्बहुभिर्वज्रीरिव महाचलः ॥ स विद्धः क्षतजादिग्धः सर्वगातेषु राषवः। बभूव रामः संध्याभ्रेदिवाकर इवावृतः॥ विषेदुर्देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । एकं सहस्रेर्बहुभिस्तदा दृष्ट्वा समावृतम् ॥

| ततो रामः सुसंकुद्धो मण्डलीकृतकार्मुकः । ससर्ज विशिखान्बाणाञ्शतशोऽथ सहस्रशः ॥               | १६         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| दुरावारान्दुर्विषहान्कालदण्डोपमान्रणे ।<br>मुमोच लीलया रामः कङ्कपत्नानजिह्मगान् ॥          | १७         |
| ते शराः शत्रुसैन्येषु मुक्ता रामेण लीलया। आददू रक्षसां प्राणान्याशाः कालकृता इव ॥          | १८         |
| भित्तवा राक्षसदेहांस्तांस्ते शरा रुधिराप्छताः ।<br>अन्तरिक्षगता रेजुर्दीप्तामिसमतेजसः ॥    | १९         |
| असंख्येयास्तु रामस्य सायकाश्चापमण्डलात् ।<br>विनिष्पेतुरतीवोत्राः रक्षः प्राणापहारिणः ॥    | २०         |
| ते रणे साङ्गदान्बाह्रन्सहस्ताभरणान्भुजान् ।<br>धन्रेषि च ध्वजात्राणि वर्माणि च शिरांसि च ॥ | २१         |
| चिच्छिदुर्बिभिदुश्चापि रामबाणागुणच्युताः ।<br>बाह्र-सहस्ताभरणानू स्टन्करिकरोपमान् ॥        | 22         |
| चिच्छेद रामः समरे शतशोऽथ सहस्रशः।<br>हयानकाञ्चनसन्नाहान्स्थयुक्तानससारथीन्।।               | <b>२</b> ३ |

| गजांश्च सगजारोहान्सहायान्सादिनस्तथा ।<br>पदातीन्समरे हत्वा ह्यनयद्यमसादनम् ॥ २४               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः।<br>भीममार्तस्वरं चकुर्भिद्यमाना निशाचराः॥ २५     |
| तत्सैन्यं निशितैर्बाणैरर्दितं मर्मभेदिभिः।<br>रामेण न सुस्वं लेभे शुष्कं वनमिवामिना॥ २६       |
| केचिद्गीमबलाः शूराः शूलान्खङ्गान्परश्वधान् ।<br>रामस्यामिमुखं गत्वा चिक्षिपुः परमायुधान् ॥ २७ |
| तानि बाणैर्महाबाहुः शस्त्राण्यावाय राघवः ।<br>जहार समरे प्राणांश्चिच्छेद च शिरोधरान् ॥ २८     |
| ते छिन्नशिरसः पेतुिङ्छन्नवर्भशरासनाः ।<br>सुपर्णवातविक्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा ॥ २९          |
| अवशिष्टाश्च ये तत्र विषण्णाश्च निशाचराः ।<br>खरमेवाभ्यधावन्त शुरणार्थे शरार्दिताः ॥ ३०        |
| तान्सर्वान्युनरादाय समाधास्य च दूषणः ।<br>अभ्यधावत काकुतस्यं कुद्धो रुद्रमिवान्तकः ॥ ३१       |

| निवृत्तास्तु पुनः सर्वे दूषणाश्रयनिर्भयाः ।<br>राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः ॥ ३२          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| शूलमुद्गरहस्ताश्च चापहस्ता महाबलाः ।<br>सजन्तः शरवर्षाणि शस्त्रवर्षाणि संयुगे ॥ ३३            |
| द्रुमवर्षाणि मुख्यन्तः शिलावर्षाणि राक्षसाः ।<br>तद्वभ्वाद्भुतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् ॥ ३४ |
| रामस्य च महाघोरं पुनस्तेषां च राक्षसाम् । ते समन्ताद्मिकुद्धा राघवं पुनरभ्ययुः ॥ ३५           |
| तैश्च सर्वा दिशो दृष्ट्या प्रदिशश्च समावृताः । राक्षसैरुचतप्रासेः शरवर्षामिवर्षिभिः ॥ ३६      |
| स कृत्वा भेरवं नादमस्त्रं परमभास्वरम् ।<br>संयोजयत गान्धव राक्षसेषु महाबलः ॥ ३७               |
| ततः शरसहस्राणि निर्धयुध्यापमण्डलात् । सर्वा दश दिशो बाणैरावार्यन्त समागतैः ॥ ३८               |
| नाददानं शरान्घोरान्न मुझन्तं शिलीमुखान् ।<br>विकर्षनाणं पञ्यन्ति राक्षमास्ते शरार्दिताः ॥ ३९  |

शरारामेणतूत्सृष्टा रुक्मपुङ्खाः पतिलणः। सर्पाः पञ्चाननामूत्वा भक्षयन्ति सा राक्षसान् ॥ शरान्धकारमाकाशमावृणोत्सदिवाकरम्। बभूवावस्थितो रामः प्रवमन्त्रिव ताञ्शरान् ॥ 88 युगपत्पतमानैश्च युगपच हतैर्भृशम्। युगपत्पतितेश्चेव विकीर्णा वसुघामवत् ॥ निहताः पतिताः क्षीणादिछन्ना मिन्ना विदारिताः। तत्र तत्र सा दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्रशः ॥ सोष्णीषेरुत्तमाङ्गिश्च साङ्गदैर्बाहुभिस्तथा। ऊरुमिर्जानुमिर्छन्नेर्नानाह्यविभूषणैः॥ 88 हयेश्च द्विपमुख्येश्च रथभिन्नेरनेकशः। चामरैव्यजनैइछलैध्वजैर्नानाविधैरपि॥ रामस्य बाणाभिहतैर्विचित्रैः शूलपट्टिशैः। खड़ैं: खण्डीकृतै: प्रासिर्विकीणेश्च परश्वधै: ॥ ४६ चूर्णितामिः शिलाभिश्च शरैश्चिलेरनेकशः। विच्छिन्नैः समरे भूमिर्विकीणीऽभृद्भयद्भरा ॥

तान्दृष्ट्वा निहतान्संख्ये राक्षसान्परमातुरान् । न तत्र सहितुं शक्ता रामं परपुरज्जयम् ॥

85

बलावरोषं तु निरस्तमाहवे स्वराधिकं राक्षसदुर्बलं बलम् । जघान रामः स्थिरधर्मपौरुषो धनुर्बलैरप्रतिवारणैः शरैः ॥

86

इति पञ्चविंशः सर्गः॥



### षड्विंशः सर्गः ॥

दूषणस्तु खकं सैन्यं हन्यमानं निरीक्ष्य सः।
सन्दिदेश महाबाहुर्भीमवेगान्दुरासदान्॥
राक्षसान्पञ्चसाहस्रान्समरेष्वनिवर्तिनः।
ते शूलैः पिहशैः खड्गैः शिलावर्षेर्द्धमैरिष॥
राश्वर्यं विच्छनं वृष्टुपतं समन्ततः।
स दुमाणां शिलानां च वर्ष प्राणहरं महत्॥
रातिज्ञप्राह धर्मीत्मा राघवस्तीक्ष्णसायकैः।
प्रतिजृह्य च तद्वर्षं निमीलित इवर्षमः॥

रामः क्रोधं परं भेजे वधार्थं सर्वरक्षसाम् । ततः कोधसमाबिष्टः पदीप्त इव तेजसा । शरेरवाकिरत्सैन्यं सर्वतः सह दूषणम्। ततः सेनापतिः कुद्धो दूषणः शत्रदूषणः॥ शरेरशनिकल्पेस्तं राघवं समवाकिरत् ! ततो रामः सुसंकुद्धः क्षुरेणास्य महद्धनुः॥ चिच्छेद समरे वीरश्चतुर्भिश्चतुरो हयान्। इत्वा चाश्वाञ्शरेस्तीक्ष्णेरर्घचन्द्रेण सार्थः॥ शिरो जहार तद्रक्षिसि विंव्याध वक्षसि । स छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथि: ॥ जग्राह गिरिशृङ्गामं परिघं रोमहर्षणम् । वेष्टितं काश्चनेः पट्टैदेवसैन्यपमर्दनम् ॥ आयसैः शङ्कुभिस्तीक्ष्णैः कीर्णे परवसोक्षितम् । वज्राशनिसमस्पर्शे परगोपुरदारणम् ॥ त्रासनं सर्वभूतानां काञ्चनाङ्गतभूषितम् । तं महोरगसङ्काशं प्रगृद्य परिघं रणे। दूषणोऽभ्यद्भवद्रामं कूरकर्मा निशाचरः ॥

| तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य स राघवः । द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणौ भुजौ ॥ १३               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अष्टस्तस्य महाकायः पपात रणमूर्धनि ।                                                             |
| परिघच्छित्रहस्तस्य शकघ्वज इवाग्रतः ॥ १४ स कराभ्यां विकीर्णाभ्यां पपात सुवि दूषणः ।              |
| विषाण।भ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वीव महागजः ॥ १५<br>तं दृष्टा पतितं भूमौ दूषणं निहतं रणे।          |
| साधु साध्विति काकुत्स्थं सर्वभूतान्यपूजयन् ॥ १६                                                 |
| एतिसन्निन्तरे कुद्धास्त्रयः सेनात्रयायिनः ।<br>संहत्याभ्यद्रवन्रामं मृत्युपाञ्चावपाञ्चिताः ॥ १७ |
| महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी च महाबलः ।<br>महाकपालो विपुलं शूलमुद्यम्य राक्षसः ॥ १८              |
| स्थूलाक्षः पष्टिशं गृह्य प्रमाथी च परध्यम् । इष्ट्रैवापततस्तूर्णे राघवः सायकैः शितैः ॥ १९       |
| तीक्ष्णाग्रैः प्रतिजयाह संप्राप्तानितथीनिव ।  महाकपारुस्य शिरिध्यच्छेद परमेषुभिः ॥  २०          |

| असंख्येयैस्तु बाणौषेः प्रममाथ प्रमाथिनम् ।<br>स पपात हतो भूमौ विटपीव महाद्रुमः ॥    | <b>२</b> १ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| स्थूलाक्षस्याक्षिणी तीक्षणैः पूरयामास सायकैः।                                       | 7,         |
| दूषणस्यानुगान्पश्चसाहस्रान्कुपितः क्षणात् ॥                                         | २२         |
| बाणीघैः पञ्चसाहस्रेरनयद्यमसादनम् ।                                                  |            |
| दूषणं निहतं दृष्टा तस्य चैव पदानुगान् ॥                                             | २३         |
| व्यादिदेश खरः कुद्धः सेनाध्यक्षान्महाबलान् ।<br>अयं विनिहतः संख्ये दृषणः सपदानुगः ॥ | २४         |
| महत्या सेनया सार्घे युद्ध्वा रामं कुमानुषम्।                                        |            |
| शस्त्रेनीनाविधाकारेहिनध्वं सर्वराक्ष्मसाः ॥                                         | २५         |
| एवमुक्तवा खरः कुद्धो राममेवाभिदुद्भवे ।                                             |            |
| इयेनगामी पृथुत्रीवो यज्ञशत्रुविंहङ्गमः ॥                                            | २६         |
| दुर्जयः करवीराक्षः परुषः कालकार्मुकः ।                                              |            |
| मेघमाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः ॥                                               | २७         |
| द्वादशैते महावीर्या बलाध्यक्षाः ससैनिकाः।                                           |            |
| राममेवाभ्यवर्तन्त विस्जन्तः शरोत्तमान् ॥                                            | २८         |

| ततः पावकसङ्काशैर्हेमवज्रविम्षितैः ।                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| जघान रोषं तेजस्वी तस्य सैन्यस्य सायकैः ॥                                  | २९  |
| ते रुक्मपुङ्का विशिखाः सधूमा इव पावकाः।                                   |     |
| निजघ्नुस्तानि रक्षांसि वज्राणीव महादुमान् ॥                               | ३०  |
| रक्षसां तु शतं रामः शतेनैकेन कर्णिना।                                     |     |
| सहस्रं च सहस्रेण जघान रणमूर्धनि ॥                                         | ३१  |
| तैर्भिन्नवर्माभरण। दिछन्नभिन्नशरासनाः ।                                   |     |
| निपेतुः शोणित।दिग्धा धरण्यां रजनीचराः ॥                                   | 32  |
| तैर्मुक्तकेशैः समरे पतितैः शोणितोक्षितैः।                                 |     |
| आस्तीर्णा वसुधा कृत्स्वा महावेदिः कुशैरिव ॥                               | ३३  |
|                                                                           |     |
| क्षणेन तु महाघोरं वनं निहतराक्षसम् । बभ्व निरयप्रख्यं मांसशोणितकदमम् ॥    | 38  |
|                                                                           | 4.0 |
| चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् । हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥ | 210 |
|                                                                           | २५  |
| तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरः शेषो महारथः।                                    |     |
| राक्षसिख्धिशराश्चेव रामश्च रिपसदनः ॥                                      | 38  |

रोषा हता महासत्त्वा राक्षसा रणमूर्धनि । घोरा दुर्विषहाः सर्वे लक्ष्मणस्याय्रजेन ते ॥

३७

ततस्तु तद्भीमबलं महाहवे समीक्ष्य रामेण हतं बलीयसा । रथेन रामं महता खरस्तदा समाससादेन्द्र इवोद्यताशनिः ॥

36

इति षड्विंशः सर्गः॥



### सप्तविंशः सर्गः ॥

खरं तु रामाभिमुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिम् । राक्षसिखिशिरा नाम संनिपत्येदमब्रवीत् ॥

9

मां नियोजय विकान्तं संनिवर्तस्व साहसात्। पश्य रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितम्॥

2

प्रतिजानामि ते सत्यमायुधं चाहमारुमे । यथा रामं विधिष्यामि वधाह सर्वरक्षसाम् ॥

| अहं वाऽस्य रणे मृत्युरेष वा समरे मम ।<br>विनिवृत्य रणोत्साहान्मुहूर्त प्राक्षिको भव ॥ ४     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रहृष्टो वा हते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि ।<br>मिय वा निहते रामं संयुगायोपयास्यसि ॥ ५       |
| खरिस्निशिरसा तेन मृत्युकोमात्रसादितः ।<br>गच्छ युध्येत्यनुज्ञातो राघवाभिमुखो ययौ ॥ ६        |
| त्रिशिराश्च रथेनैव वाजियुक्तेन भास्वता ।<br>अभ्यद्रवद्रणे रामं तिशृङ्ग इव पर्वतः ॥ ७        |
| शरधारासम्हान्स महामेघ इवोत्सृजन् ।<br>व्यस्जत्सदृशं नादं जलाईस्य तु दुन्दुमेः ॥ ८           |
| आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रेक्ष्य राघवः।<br>धनुषा प्रतिजग्राह विधून्वन्सायकाञ्शितान्॥ ९ |
| स संपद्वारस्तुमुलो रामत्रिशिरसोर्महान् ।<br>बभ्वातीव बलिनोः सिंहकुङ्गरयोरिव ॥ १०            |
| ततस्त्रिशिरसा बाणैर्ल्छाटे ताडितस्त्रिभिः।<br>अमर्षी कृपितो रामः संरब्धमिदमत्रवीत्॥ ११      |

| अहो विक्रमशूरस्य राक्षसस्येहशं बलम् ।<br>पुष्पैरिव शरैर्यस्य ललाटेऽस्मि परिक्षतः ॥     | १२ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ममापि प्रतिगृह्णीष्व शरांश्चापगुणच्युतान् ।<br>एवमुक्तवा तु संरब्धः शरानाशीविषोपमान् ॥ | १३ |
| तिशिरोवक्षसि कुद्धो निजघान चतुर्दश ।<br>चतुर्भिस्तुरगानस्य शरैः सन्नतपर्वभिः ॥         | 68 |
| न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः ।<br>अष्टभिः सायकैः सूतं रथोपस्थान्यपःतयत् ॥        | १५ |
| रामश्चिच्छेद बाणेन ध्वजं चास्य समुच्छितम् ।<br>ततो हतरथात्तसादुत्पतन्तं निशाचरम् ॥     | १६ |
| बिभेद रामस्तं बाणहिदये सोऽभवज्जहः।<br>सायकैश्चाप्रमेयात्मा सामर्षस्तस्य रक्षसः॥        | १७ |
| शिरांस्यपातयद्रामो वेगवद्गिस्त्रिभिः शरैः ।<br>स भूमौ रुधिरोद्गारी रामबाणाभिपीडितः ॥   | १८ |
| न्यपतत्पतितैः पूर्वं स्वशिरोभिर्निशाचरः ।<br>हतरोषास्ततो भमा राष्ट्रसाः खरसंश्रयाः ॥   | १९ |

द्रवन्ति सा न तिष्ठन्ति व्याघत्रस्ता मृगा इव । तान्खरो द्रवतो दृष्ट्वा निवर्त्य रुषितः खयम् । राममेवाभिदुद्राव राहुश्चन्द्रमसं यथा ॥

२०

इति सप्तविंशः सर्गः॥

#### अष्टाविंदाः सर्गः ॥

निहतं दूषणं दृष्टा रणे त्रिशिरसा सह । खरस्याप्यमवत्रासो दृष्टा रामस्य विक्रमम् ॥

8

स दृष्टा राक्षसं सैन्यमविषद्यं महाबलम् । हतमेकेन रामेण विशिरोदूषणाविष ॥

2

तह्रहं हतभ्यिष्ठं विमनाः पेक्ष्य राक्ष्मसः । आससाद खरो रामं नमुचिर्वासवं यथा ॥

3

विकृष्य बळवचापं नाराचानरक्तमोजनान् । खरिश्यक्षेप रामाय कुद्धानाशीविषानिव ॥

8

ज्यां विधून्वन्सुबहुशः शिक्षयाऽस्त्राणि दर्शयन् । चचार समरे मार्गाञ्जारे रथगतः खरः ॥

| स सर्वाध्य दिशो बाणैः प्रदिशश्च महारथः।                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| पूरयामास तं दृष्टा रामोऽपि सुमहद्भनुः ॥                                                        | Ę   |
| स सायकैर्दुर्विष है: सस्फुलिङ्गेरिवामिभिः। नमश्चकाराविवरं पर्जन्य इव वृष्टिभिः॥                | G   |
| तह्रभ्व शितैर्वाणैः खररामविसर्जितैः ।<br>पर्याकाशमनाकाशं सर्वतः शरसंकुलम् ॥                    | 6   |
| शरजालावृतः सूर्यो न तदा सा प्रकाशते ।<br>अन्योन्यवधसंरम्भादुभयोः संप्रयुध्यतोः ॥               | ९   |
| ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णात्रैश्च विकर्णिभिः। आजघान खरो रामं तोत्रैरिय महाद्विपम्।। १           | 0   |
| तं रथस्यं धनुष्पाणि राक्षसं पर्यवस्थितम् । दहशुः सर्वमृतानि पाशहस्तमिवानतकम् ॥ १               | 8   |
| हन्तारं सर्वसैन्यस्य पौरुषे पर्यवस्थितम् ।<br>परिश्रान्तं महासत्त्वं मेने रामं खरस्तदा ॥ १     | 3   |
| तं सिंहमिव विकान्तं सिंहविकान्तगामिनम् ।<br>दृष्ट्या नोद्विजते रामः सिंहः क्षुद्रमृगं यथा ॥ १३ | त्र |

सुमहद्वेष्णवं यत्तदतिसृष्टं महर्षिणा ।

वरं तद्धनुरुद्यम्य खरं समिभिधावत ॥ २१

| ततः कनकपुद्धेस्तु शरेः सन्नतपर्वभिः । बिभेद रामः संकुद्धः खरस्य समरे ध्वजम् ॥               | <b>२</b> २ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| स दर्शनीयो बहुधा विकीर्णः काश्चनध्वजः । जगाम धरणीं सूर्यो देवतानामिवाज्ञया ॥                | २३         |
| तं चतुर्भिः खरः कुद्धो रामं गात्रेषु मार्गणैः ।<br>विव्याध युधि मर्मज्ञो मातङ्गमिव तोमरैः ॥ | 28         |
| स रामो बहुभिर्बाणैः खरकार्मुकनिःस्तैः । विद्धो रुधिरसिक्ताङ्गो बम्ब रुषितो मृशम् ॥          | २५         |
| स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठः प्रगृह्य परमाहवे ।                                                 |            |
| मुमोच परमेष्वासः षद्शरानिमलक्षितान् ॥<br>शिरस्येकेन बाणेन द्वाभ्यां बाह्वोरथाद्यत् ।        | २६         |
| तिमिश्चन्द्रार्घवक्तश्च वक्षस्यमिजघान ह ॥ ततः पश्चान्महातेजा नाराचान्मास्करोपमान् ।         | २७         |
| ततोऽस्य युगमेकेन चतुर्भिश्चतुरो हयान्।                                                      | <b>२८</b>  |
| षष्ठेन तु शिरः संख्ये खरस्य रथसारथेः ॥                                                      | 48         |

तिभिक्षिवेणुं बलवान्द्राभ्यामक्षं महाबलः । द्वादशेन तु बाणेन खरस्य सशरं धनुः ॥ ३० छित्त्वा वज्रिनिकाशेन राघवः प्रहसन्निव । त्रयोदशेनेन्द्रसमो बिभेद समरे खरम् ॥ ३१ प्रभम्नधन्वा विरथो हताश्वो इतसारिशः । गदापाणिरवण्छत्य तस्थौ भूमौ खरस्तदा ॥ ३२

तत्कर्म रामस्य महारथस्य समेत्य देवाश्च महर्षयश्च । अपूजयन्त्राञ्जलयः प्रहृष्टा- स्तदा विमानात्रगताः समेताः ॥

33

इति अष्टाविंशः सर्गः॥

## एकोनिंवंशः सर्गः ॥

खरं तु विरथं रामो गदापाणिमवस्थितम् ।
मृदुपूर्वं महातेजाः परुषं वाक्यमत्रवीत् ॥
गजाश्वरथसंवाघे बले महति तिष्ठता ।
कृतं सुदारुणं कमं सर्वलोकजुगुष्मितम् ॥

उद्वेजनीयो मुतानां नृशंसः पापकर्मकृत् । त्रयाणामपि लोकानामीश्वरोऽपि न तिष्ठति ॥

कर्म होकविरुद्धं तु कुर्वाणं क्षणदाचर । तीक्ष्णं सर्वजनो हन्ति सर्पं दुष्टमिवागतम् ॥

लोभात्पापानि कुर्वाणः कामाद्वा यो न बुध्यते । अष्टः पश्यति तस्यान्तं ब्राह्मणी करकादिव ॥

वसतो दण्डकारण्ये तापसान्धर्मचारिणः । किं नु इत्वा महाभागान्फलं प्राप्स्यसि राक्षस ॥

8

न चिरं पापकर्माणः कूरा लोकजुगुप्सिताः । ऐश्वर्ये प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णमुला इव द्रुमाः ॥

अवश्यं लभते जन्तुः फलं पापस्य कर्मणः। घोरं पर्यागते काले दुमाः पुष्पमिवार्तवम्॥

न चिरात्पाप्यते होके पापानां कर्मणां फलम् । सविषाणामिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर ॥

पापमाचरतां घोरं लोकस्याप्रियमिच्छताम् । अहमासादितो राज्ञा पाणान्हन्तुं निशाचर ॥ १

| अद्य हि त्वां मया मुक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः ।<br>विदाय निपतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्नगाः ॥ ११   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ये त्वया दण्डकारण्ये मिक्षता धर्मचारिणः ।<br>तानद्य निहतः संख्ये ससैन्योऽनुगमिष्यसि ॥ १२     |
| अद्य त्वां विहतं बाणैः पश्यन्तु परमर्षयः ।<br>निरयस्यं विमानस्था ये त्वया हिंसिताः पुरा ॥ १३ |
| प्रहर त्वं यथाकामं कुरु यत्नं कुलाधम ।<br>अद्य ते पातियण्यामि शिरस्तालफलं यथा ॥ १४           |
| एवमुक्तस्तु रामेण कुद्धः संरक्तलोचनः ।<br>प्रत्युवाच खरो रामं प्रहसन्कोधम्चिछतः ॥ १५         |
| प्राकृतान्राक्षसान्हत्वा युद्धे दशरथात्मज ।<br>आत्मना कथमात्मानमप्रशस्यं प्रशंसिस ॥ १६       |
| विकान्ता बलवन्तो वा ये भवन्ति नर्षभाः।<br>कथयन्ति न ते किञ्चित्तेजसा स्वेन गर्विताः॥ १७      |
| पाकृतास्त्वकृतःत्मानो लोके क्षत्रियपांसनाः।<br>निर्मेकं विकल्यन्ते यथा सम विकल्यसे ॥ ১ १८    |

कुछं व्यपदिशन्वीरः समरे को ऽभिधास्यति । मृत्युकाले हि संप्राप्ते स्वयमप्रस्तवे स्तवम् ॥ १ सर्वथैव लघुत्वं ते कत्थनेन विदर्शितम्। सुवर्णप्रतिरूपेण तप्तेनेव कुशामिना ॥ २० न तु मामिह तिष्ठन्तं पश्यसि त्वं गदाधरम् । धराधरमिवाकमध्यं पर्वतं धातुभिश्चितम् ॥ २१ पर्याप्तोऽहं गदापाणिहन्तुं प्राणान्रणे तव । त्रयाणामपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकः ॥ २२ कामं बह्वपि वक्तव्यं त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम् । अस्तं गच्छेद्धि सविता युद्धविष्ठस्ततो भवेत् ॥ २३ चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां हतानि ते। त्वद्विनाशात्करोम्येष तेषामास्रप्रमार्जनम् ॥ २ ६ ततो रुधिरधाराभिस्त्वच्छरीरविमर्दनात् । करिष्य।मि बलिभूमौ त्वां हत्वा सर्वराक्षसम् ॥ २५ इत्युक्त्वा परमकुद्धस्तां गदां परमाङ्गदः। खरश्चिक्षेप रामाय पदीप्तामशनि यथा ॥ खरबाहुपमुक्ता सा प्रदीप्ता महती गदा। भस्म वृक्षांश्च गुल्मांश्च कृत्वाऽगात्तत्समीपतः॥ २७

तामापतन्तीं ज्वलितां मृत्युपाशोपमां गदाम् । अन्तरिक्षगतां रामश्चिच्छेद बहुधा शरैः ॥ २८

सा विकीर्णा शरैभंझा पपात धरणीतले । गदा मन्त्रौषधबलैर्बालीव विनिपातिना ॥ २९

इति एकोनत्रिंशः सर्गः ॥



## विंश: सर्ग: ॥

भित्वा तु तां गदां बाणे राघवो धर्मवत्सलः ।
सायमानः खरं वाक्यं संरब्धमिद्मन्नवीत् ॥

एतते बलसर्वस्वं दर्शितं राक्षसाधम ।
शक्तिहीनतरो मत्तो वृत्रा त्वमवगर्जिस ॥

एषा बाणविनिर्मिन्ना गदा भूमितलं गता ।
अभिधानप्रगरुभस्य तव प्रत्यरिघातिनी ॥

३

यत्वयोक्तं विनष्टानामहमास्रप्रमार्जनम् । राक्षसानां करोमीति मिध्या तद्पि ते वचः ॥ नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षमः । प्राणानपहरिष्यामि गरुतमानमृतं यथा ॥ अदा ते छिन्नकण्ठस्य फेनबुद्बुदम्षितम्। विदारितस्य मद्वाणिर्मही पास्यति शोणितम् ॥ इ पांसुरूषितसर्वाङ्गः स्रस्तन्यस्तभुजद्वयः। स्वटस्यसे गां समालिङ्ग्य दुर्रुभां प्रमदामिव ॥ पवृद्धनिद्रे शियते त्विय राक्षसपांसने । भविष्यन्त्यशरण्यानां शरण्या दण्डका इमे ॥ जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षस मच्छरै: । निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतो मुनयो वने ॥ अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवाः। बाष्पार्द्रवदना दीना भयादन्यभयावहाः॥ अद्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरर्थकाः । अनुरूपकुराः पत्न्यो यासां त्वं पतिरीद्दशः ॥

| नृशंस नीच क्षुद्रात्मन्नित्यं ब्राह्मणकण्टक । यत्कृते शिक्कतैरमौ मुनिभिः पात्यते इविः ॥   | १२ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| तमेवमिसंरव्धं ब्रुवाणं राघवं रणे ।<br>खरो निर्भत्स्यामास रोषात्खरतरखनः ॥                  | १३ |
| दृढं खल्वविक्तोऽसि भयेष्विप च निर्भयः।<br>वाच्यावाच्यं ततो हि त्वं मृत्युवश्यो न बुध्यसे॥ | 58 |
| कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये। कार्याकार्यं न जानन्ति ते निरस्तषिडिन्द्रियाः॥     | १५ |
| एवमुक्त्वा ततो रामं संरुध्य भुकुटीं ततः।<br>स ददर्श महासालमिवदूरे निशाचरः॥                | १६ |
| रणे पहरणस्यार्थे सर्वतो ह्यवलोकयन् ।<br>स तमुत्पाटयामास संद्रय दशनच्छदम् ॥                | १७ |
| तं समुत्क्षिप्य बाहुभ्यां विनद्य च महाबल: । राममुद्दिश्य चिश्लेप हतस्त्वमिति चात्रवीत् ॥  | १८ |
| तमापतन्तं बाणौघैिइछत्त्वा रामः प्रतापवान् । रोषमाद्दारयत्तीत्रं निहन्तुं समरे ख्म्।।      | १९ |

| जातस्वेदस्ततो रामो रोषाद्रकान्तलोचनः ।<br>निर्विभेद सहस्रेण बाणानां समरे खरम् ॥     | २०         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| तस्य वाणान्तरांद्रक्तं बहु सुस्राव फेनिलम् ।<br>गिरेः पस्रवणस्येव तोयधारापरिस्रवः ॥ | <b>२</b> १ |
| विह्वलः स कृतो बाणैः खरो रामेण संयुगे।<br>मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद्दुतम्॥    | २२         |
| तमापतन्तं संरव्धं कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम् ।<br>अपासपत्पतिपदं किश्चित्वरितविक्रमः ॥ | २३         |
| ततः पांबकसङ्काशं वधाय समरे शरम् । स्वरस्य रामो जयाह ब्रह्मदण्डमिवापरम् ॥            | <b>२</b> 8 |
| स तं दत्तं म्घवता सुरराजेन घीमता। संद्धे चापि धर्मीत्मा मुमोच च खरं पति॥            | २५         |
| स विमुक्तो महाबाणो निर्घातसमनिःस्वनः । रामेण धनुरायम्य खरस्योरसि चापतत् ॥           | २६         |
| स पपात खरो सूमौ दह्यमानः शरामिना । रहेणेव विनिर्दग्धः श्वेतारण्ये यथान्तकः ॥        | २७         |

| `                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| स वृत्र इव वज्रण फेनेन नमुचिर्यथा। बलो वेन्द्र।शनिहतो निषपात हतः खरः॥                    | २८  |
| ततो राजर्षयः सर्वे सङ्गताः परम्पयः । सभाज्य मुदिता राममिदं वचनमञ्जुवन् ॥                 | २९  |
| एतद्र्थे महाभाग महेन्द्रः पाकशासनः । व<br>शरभङ्गाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरन्दरः ॥            | ३०  |
| आनीतस्त्विममं देशमुपायेन महर्षिभिः।<br>एषां वधार्थं क्रूराणां रक्षसां पापकर्मणाम्॥       | 3.8 |
| तदिदं, नः कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मज । सुस्वं धर्मं चरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः ॥       | ३२  |
| एतसिन्नन्तरे देवाश्चारणैः सह सङ्गताः ।<br>दुन्दुर्भौश्चामिनिन्नन्तः पुष्पवर्षं समन्ततः ॥ | ३ ३ |
| रामस्योपिर संहष्टा ववृषुर्विस्मितास्तदा । अर्घाधिकमुहूर्तेन रामेण निशितैः शरैः ॥         | ३४  |
| चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् ।<br>खरदृषणमुख्यानां निहतानि महाहवे ॥                | ३५  |

अहो बत महत्कर्म रामस्य विदितात्मनः । अहो वीर्यमहो दाक्ष्यं विष्णोरिव हि दृश्यते ॥ ३६ इत्येवमुक्तवा ते सर्वे ययुर्देवा यथागतम्। एतसिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया ॥ गिरिदुर्गाद्विनिष्कम्य संविवेशाश्रमं सुखी। ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः॥ ३८ पविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणेनामिपूजितः ।

तं दृष्टा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहम्। बभ्व हृष्टा वैदेही भर्तारं परिषस्वजे ॥

मुदा परमया युक्ता दृष्ट्वा रक्षोगणान्हतान् । रामं चैवाव्यथं दृष्टा तुतोष जनकात्मजा ॥ 80

३९

ततस्तु तं राक्षससङ्घमर्दनं सभाज्यमानं मुदितैर्महर्षिभिः। पुनः परिष्वज्य शशिप्रभानना वभ्व हृष्टा जनकात्मजा तदा ॥

इति क्रिंशः सर्गः॥



# एकविंशः सर्गः ॥

| त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानादकम्पनः।        |    |
|--------------------------------------------|----|
| प्रविश्य लङ्कां वेगेन रावणं वाक्यमब्बीत् ॥ | \$ |
| जनस्थानस्थिता राजन्राक्षसा बहवो हताः।      |    |
| खरश्च निहतः संख्ये कथिखदहमागतः ॥           | २  |
| एवमुक्तो दशग्रीवः ऋद्धः संरक्तलोचनः ।      |    |
|                                            | 2  |
| अकम्पनमुवाचेदं निर्दहन्निव चक्षुषा ॥       | ३  |
| केन रम्यं जनस्थानं हतं मम परासुना।         |    |
| को हि सर्वेषु लोकेषु गतिं चाधिगमिष्यति ॥   | 8  |
| न हि मे विपियं कृत्वा शक्यं मघवता सुखम्।   |    |
| प्राप्तुं वैश्रवणेनापि न यमेन न विष्णुना ॥ | 4  |
|                                            | •  |
| कालस्य चाप्यहं कालो दहेयमपि पावकम् ।       |    |
| मृत्युं मरणधर्मेण संयोजयितुमुत्सहे ॥       | Ę  |
|                                            |    |
| दहेयमपि संकुद्धस्तेजसाऽऽदित्यपावकौ । •     |    |
| वातस्य तरसा वेगं निहन्तुमहमुत्सहे ॥        | 9  |

| तथा कुद्धं दशप्रीवं कृताञ्जलिरकम्पनः ।<br>भयात्संदिग्धया वाचा रावणं याचतेऽभयम् ॥ ८     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| दशप्रीवोऽभयं तसी पददौ रक्षसां वरः ।<br>स विस्नव्धोऽब्रवीद्वः क्यमसंदिग्धमकम्पनः ॥ ९    |
| पुत्रो दशरथस्यास्ति सिंहसंहननो युवा ।<br>रामो नाम वृषस्कन्धो वृतायतमहाभुजः ॥ १०        |
| वीरः पृथुयशाः श्रीमानतुल्यबलविकमः ।<br>हतं तेन जनस्थानं खरश्च सहदूषणः ॥ ११             |
| अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः ।<br>नागेन्द्र इव निःश्वस्य वचनं चेदमब्रवीत् ॥ १२ |
| स सुरेन्द्रेण संयुक्तो रामः सर्वागरैः सह । उपयातो जनस्थानं ब्रूहि कचिदकम्पन ॥ १३       |
| रावणस्य पुनर्वाक्यं निश्चम्य तद्कम्पनः।<br>आचचक्षे बरुं तस्य विक्रमं च महात्मनः॥ १४    |
| रामो नाम महातेजाः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् । दिव्यास्रगुणसंपन्नः पुरन्दरसमो युधि ॥ १५   |

| तस्यानुरूपो बलवान्रक्ताक्षो दुन्दुभिस्वनः।                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| कनीयाहँक्षमणो नाम आता शशिनिमाननः ॥ १६                                                         |
| स तेन सह संयुक्तः पावकेनानिलो यथा।<br>श्रीमान्राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्॥ १७               |
| नैव देवा महात्मानो नात्र कार्या विचारणा।<br>शरा रामेण तृत्सृष्टा रुक्मपुङ्काः पतित्रणः॥ १८    |
| सर्पाः पञ्चानना भूत्वा मक्षयन्ति सा राक्षसान् ।<br>येन येन च गच्छन्ति राक्षसा मयकर्शिताः ॥ १९ |
| तेन तेन सा पश्यन्ति राममेवायतः स्थितम् ।<br>इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानघ ॥ २०            |
| अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत् ।                                                      |
| जनस्थानं गभिष्यामि हन्तुं रामं सलक्ष्मणम् ॥ २१                                                |
| अथैवमुक्ते वचने प्रोव।चेदमकम्पनः ।                                                            |
| शृणु राजन्यथावृत्तं रामस्य बलपौरुषम् ॥ २२                                                     |
| असाध्यः कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः।                                                         |
| आपगायाः सुपूर्णाया वेगं परिहरेच्छरैः ॥ २३                                                     |

सताराग्रहनक्षत्रं नमश्चाप्यवसाद्येत् । असौ रामस्तु मज्जन्तीं श्रीमानभ्युद्धरेन्महीम् ॥ २४ भित्वा वेलां समुद्रस्य लोकान। प्रावयेद्विभुः। वेगं वाऽपि समुद्रस्य वायुं वा विधमेच्छरै: ॥ २५ संहत्य वा पुनर्लोकान्त्रिकमेण मह।यशाः। शक्तः स पुरुषव्याघ्रः स्रष्टुं पुनरपि प्रजाः ॥ न हि रामो दशप्रीव शक्यो जेतुं त्वया युघि। रक्षसां वाऽपि लोकेन स्वर्गः पापजनैरिव ॥ २० न तं वध्यमहं मन्ये सर्वेदेवासुरैरपि । अयं तस्य वधोपायस्तं ममैकमनाः शृणु ॥ २८ भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा। इयामा समविभक्ताङ्गी स्त्रीरतं रत्नभृषिता ॥ नैव देवी न गन्धवीं नाप्सरा नापि दानवी। तुल्या सीमन्तिनी तस्या मानुषीषु कृतो भवेत् ॥ ३०

तस्यापहर भार्या त्वं प्रमध्य तु महावने । स तया रहितः कामी रामो हास्यति जीवितम् ॥ ३१

| अरोचयत तद्वावयं रावणो राक्षसाधिपः।         |     |
|--------------------------------------------|-----|
| चिन्तयित्वा महाबाहुरकम्पनमुवाच ह ॥         | ३२  |
| बाढं काल्यं गमिष्यामि होकः सारथिना सह।     |     |
| आनयिष्यामि वैदेहीमिमां हृष्टो महापुरीम् ॥  | 3 3 |
| अथैवमुक्त्वा प्रययौ खरयुक्तेन रावणः।       |     |
| रथेनादित्यवर्णेन दिशः सर्वा प्रकाशयन् ॥    | 38  |
| स रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपथगो महान्।   |     |
| सञ्चार्यमाणः गुगुमे जलदे चन्द्रमा इव ॥     | ३५  |
| स मारीचाश्रमं प्राप्य ताटकेयमुपागमत्।      |     |
| मारीचेन।र्चितो राजा मक्ष्यभोज्येरमानुषैः ॥ | ३६  |
| तं स्वयं पूजियत्वा तु आसनेनोदकेन च।        |     |
| अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमब्रवीत् ॥    | ३७  |
| कचित्सुकुशलं राजलँलोकानां राक्षसेश्वर ।    |     |
| आशक्के नाथ जाने त्वं यतस्तूर्णमिहागतः ॥    | 36  |
| एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः।          |     |
| ततः पश्चादिदं वाक्यमब्रवीद्वाक्यकोविदः ॥   | ३९  |

88

४२

83

आरक्षो मे हतस्तात रामेणाक्किष्टकर्मणा। जनस्थानमवध्यं तत्सर्वे युधि निपातितम् ॥ तस्य मे कुरु साचिव्यं तस्य भार्यापहारणे। राक्षसेन्द्रवचः श्रुत्वा मारीचो वाक्यमब्रवीत् ॥ आख्याता केन सीता सा मित्ररूपेण शत्रुणा। त्वया राक्षसशार्द्छ को न नन्दति निन्दितः॥ सीतामिहानयस्वेति को ब्रवीति ब्रवीहि मे । रक्षोलोकस्य सर्वस्य कः शृङ्गं छेत्मिच्छति ॥ पोत्साहयति कश्च त्वां स हि शत्र्रसंशयः। आशीविषमुखादंष्ट्रामुद्धर्तुं चेच्छति त्वया ॥ ४४ कर्मणाऽनेन केनासि कापथं प्रतिपादितः। सुखसुप्तम्य ते राजन्पहृतं केन मूर्धनि ॥ विशुद्धवंशाभिजनाग्रहस्त-स्तेजोमदः संस्थितदोर्विषाणः । उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः स संयुगे राघवगन्धहस्ती ॥ असौ रणान्तः स्थितिसंधिवालो

विदग्धरक्षोमृगहा नृसिंहः।

सुप्तस्त्वया बोधियतुं न युक्तः शराङ्गपूर्णो निशितासिदंष्ट्रः ॥

७ ७

चापावहारे भुजवेगपक्के शरोर्मिमाले सुमहाहवौधे। न रामपातालमुखेऽतिघोरे प्रस्कन्दितुं राक्षसराज युक्तम्॥

86

प्रसीद रुद्धेश्वर राक्षसेन्द्र रुद्धां प्रसन्नो भव साधु गच्छ । त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यं रामः सभार्थो रमतां वनेषु ॥

80

एवमुक्तो दशशीवो मारीचेन स रावणः। न्यवर्तत पुरी लङ्कां विवेश च गृहोत्तमम्॥

40

इति एकत्रिंशः सर्गः॥

### द्वाविंदाः सर्गः ॥

ततः शूर्यणखा दृष्ट्या सहस्राणि चतुर्दश । हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम् ॥

| दूषणं च खरं चैव हतं तिशिरसा सह । हृष्ट्वा पुनर्महानादं ननाद जलदो यथा ॥                 | 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| सा दृष्ट्वा कर्म रामस्य कृतमन्यैः सुदुष्करम्।<br>जगाम परमोद्धिमा रुङ्कां रावणपालिताम्॥ | ३ |
| सा ददर्श विमानाग्रे रावणं दीप्ततेजसम् । उपोपविष्टं सचिवैर्मरुद्धिरिव वासवम् ॥          | 8 |
| आसीनं सूर्यसङ्कारो काञ्चने परमासने ।<br>स्वमवेदिगतं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम् ॥       | 4 |
| देवगन्धवभूतानामृषीणां च महात्मनाम् । अजेयं समरे शूरं व्याताननिवान्तकम् ॥               | E |
| देवासुरविमर्देषु वज्राशनिकृतत्रणम् ।<br>ऐरावतविषाणाग्रैरुद्धृष्टिकणवक्षसन् ॥           | ف |
| विशद्भुजं दशमीवं दर्शनीयपरिच्छदम् ।<br>विशाखवक्षसं वीरं राजलक्षणशोभितम् ॥              | ( |
| स्निग्धवेडूर्यसङ्गःशं तप्तकाश्चन् उण्डरम् ।<br>सुभुजं शुक्कदशनं महास्यं पर्वतोपमम् ॥   | 8 |
|                                                                                        |   |

| विष्णुचक्रनिपातैश्च शतशो देवसंयुगे।                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अन्यैः शस्त्रैः प्रहारैश्च महायुद्धेषु ताडितम् ॥                                          | १०  |
| आहताङ्गं समस्तैश्च देवप्रहरणैस्तथा ।<br>अक्षोभ्याणां समुद्राणां क्षोभकं क्षिप्रकारिणम् ॥  | ११  |
| क्षेप्तारं पर्वतेन्द्राणां सुराणां च प्रमर्दनम् । उच्छेतारं च धर्माणां परदारामिमश्रीनम् ॥ | १२  |
| सर्वदिव्यास्त्रयोक्तारं यज्ञविष्ठकरं सदा ।<br>पुरीं भोगदतीं प्राप्य पराजित्य च वासुकिम् ॥ | १३  |
| तक्षकस्य प्रियां मार्या पराजित्य जहार यः। कैलासपर्वतं गत्वा विजित्य नरवाहनम्।।            | \$8 |
| विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वै जहार यः।<br>वनं चैत्ररथं दिव्यं निलनीं नन्दनं वनम्॥          | ? પ |
| विनाशयति यः क्रोधादेवोद्यानानि वीर्यवान् । चन्द्रसूर्यौ महामागावुत्तिष्ठन्तौ परन्तपौ ॥    | १६  |
| निवारयति बाहुभ्यां यः शैलशिखरोपमः ।<br>दशवर्षसहस्राणि तपस्तप्तवा महावने ॥                 | १७  |

पुरा स्वयंभुवे धीरः शिरांस्युपजहार यः। देवदानवगन्धर्विषशाचपतगोरगैः॥ 26 अभयं यस्य संप्रामे मृत्युतो मानुपाइते । मन्त्रेरभिष्ट्रतं पुण्यमध्वरेषु द्विजातिभिः॥ हविधीनेषु यः सोममुपहन्ति महाबलः। आप्तयज्ञहरं क्रूरं ब्रह्मन्नं दुष्टचारिणम् ॥ २० कर्कशं निरनुकोशं प्रजानामहिते रतम् । रावणं सर्वभूतानां सर्वछोकभयावहम् ॥ २१ राक्षसी आतरं कूरं सा ददर्श महाबलम् । तं दिव्यवस्त्राभरणं दिव्यमाल्योपशोभितम् ॥ २२ आसने सूपविष्टं च कालकालमिवोद्यतम् । राक्षसेन्द्रं महाभागं पौरुस्त्यकुरुनन्दनम् ॥ २३ रावणं शत्रुहन्तारं मन्त्रिभिः परिवारितम् ।

तमब्रवीदीप्तविशाललोचनं पद्शीयत्वा भयमोहम् चिंछता ।

अभिगम्यात्रवीद्वाक्यं राक्षसी भयविह्वला ॥

#### सुदारुणं वाक्यमभीतच।रिणी महात्मना शूर्पणखा विरूपिता ॥

२५

इति द्वात्रिंशः सर्गः॥

#### वयस्त्रिशः सर्गः ॥

ततः शूर्पणखा दीना रावणं लोकरावणम् । अमात्यमध्ये संकुद्धा परुषं वाक्यमब्रवीत् ॥

2

प्रमत्तः कामभोगेषु स्वैरवृत्तो निरङ्कुशः । समुत्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे ॥

2

सक्तं त्राम्येषु भोगेषु कामवृत्तं महीपतिम् । छुट्धं न बहु मन्यन्ते रमशानामिमिव प्रजाः ॥

3

स्वयं कार्याणि यः काले नानुतिष्ठति पार्थिवः।
स तु वै सह राज्येन तैश्च कार्यैर्विनश्यति॥

•

अयुक्तचारं दुर्दर्शमस्वाधीनं नराधिपम् । वर्जयन्ति नरा दूरान्नदीपङ्कमिव द्विपाः ॥

ये न रक्षन्ति विषयमस्वाधीना नराधिपाः। ते न वृद्धचा प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा ॥ आत्मवद्भिर्विगृह्य त्वं देवगन्धर्वदानवै: । अयुक्तचारश्चपरुः कथं राजा भविष्यसि ॥ त्वं तु बारुस्वमावश्च बुद्धिहीनश्च राक्षस । ज्ञातव्यं तु न जानीषे कथं राजा भविष्यसि ॥ येषां चारश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर । अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतैस्ते जनैः समाः ॥ यसात्पद्यन्ति दूरस्थानसर्वीनर्थात्रराधिषाः । चारेण तसादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः ॥ अयुक्तचारं मन्ये त्वां प्राकृतैः सचिवैर्वृतम् । स्वजनं तु जनस्थानं हतं यो नावबुध्यसे ॥ चतुर्दशसहस्र।णि रक्षसां कूरकर्मणाम् । हतान्येकेन रामेण खरश्च सहदूषणः ॥ १२ ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः।

धर्षितं च जनस्थानं रामेणाक्किष्टकर्मणा ॥

| त्वं तु लुब्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च रावण ।<br>विषये स्त्रे समुत्पन्नं भयं यो नावबुध्यसे ॥           | \$8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| तीक्ष्णमल्पपदातारं प्रमत्तं गर्दितं शठम् ।<br>व्यसने सर्वभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिवम् ॥             | १५  |
| अतिमानिनमग्राह्यमात्मसंभावितं नरम् ।<br>क्रोधीनं व्यसने हन्ति स्वजनोऽपि महीपतिम् ॥                  | १६  |
| नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिमेति च।<br>क्षिप्रं राज्याच्युतो दीनस्तृणैस्तुल्यो भविष्यति॥         | १७  |
| शुष्ककाष्ट्रभिवेत्कार्यं लोष्टेरिप च पांसुभिः।<br>न तु स्थानात्परिश्रष्टेः कार्यं स्याद्वसुधाधिपैः॥ | १८  |
| उपभुक्तं यथा वासः स्रजो वा मृदिता यथा ।<br>एवं राज्यात्परिभ्रष्टः समर्थोऽपि निरर्थकः ॥              | १९  |
| अपमत्रश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रियः ।<br>कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम् ॥            | २०  |
| नयनाभ्यां प्रसुप्तोऽपि जागति नयचक्षुषा । व्यक्तकोधप्रसादश्च स राजा पज्यते जनैः ॥                    | 2 2 |

त्वं तु रावण दुर्वुद्धिर्गुणैरेतैर्विवर्जितः । यस्य तेऽविदितश्चारे रक्षसां सुमहान्वधः ॥

२२

परावमन्ता विषयेषु सङ्गतो न देशकालप्रविभागतत्ववित् । अयुक्तबुद्धिर्गुणदोषनिश्चये विपन्नराज्यो न चिराद्विपत्स्यसे ॥

२३

इति स्वदोषान्परिकीर्तितांस्तया समीक्ष्य बुद्धघा क्षणदाचरेश्वरः । धनेन दर्पेण बलेन चान्वितो विचिन्तयामास चिरं स रावणः ॥

5 8

इति त्रयिद्धशः सर्गः॥



## चतुस्त्रिशः सर्गः॥

ततः शूर्पणखां क्रुद्धां ब्रुवन्तीं परुषं वचः । अमात्यमध्ये संक्रुद्धः परिपपच्छ रावणः ॥

9

कश्च रामः कथंवीयः कि रूपः कि पराक्रमः । किमर्थे दण्डकारण्यं प्रविष्टः स दुरासदम् ॥

| अ:युधं किं च रामस्य निहता येन राक्षसाः ।<br>खरश्च निहतः संख्ये दृषणस्त्रिशिरास्तथा ॥                  | ३  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसी कोधमूर्चिछता । ततो रामं यथातत्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥                   | 8  |
| दीर्घबाहुर्विशालाक्षश्चीरकृष्णाजिनाम्बरः ।<br>कन्द्रपसम्बद्धाः रामो दशरथात्मजः ॥                      | ч  |
| शक्रचापनिभं ज्ञापं विकृष्य कनकाङ्गदम् ।<br>दीप्तान्क्षिपति नाराचान्सर्पानिय महाविषान् ॥               | Ę  |
| नाददानं शरान्घोरान्न मुख्यन्तं शिलीमुखान् ।<br>न कार्मुकं विकर्षन्तं रामं पश्यामि संयुगे ॥            | y  |
| हन्यमानं तु तत्सैन्यं पश्यामि शरवृष्टिभिः ।<br>इन्द्रेणेवोत्तमं सस्यमाहतं त्वदमवृष्टिभिः ॥            | 6  |
| रक्षसां भीमरूपाणां सहस्राणि चतुर्दश ।<br>निहतानि शरेस्तीक्ष्णस्तेनैकेन पदातिना ॥                      | 9  |
| अर्धाधिकमुहूर्तेन खरश्च सहदूषणः । अर्धाधिकमुहूर्तेन खरश्च सहदूषणः । अर्थाधिकमुहूर्तेन खरश्च सहदूषणः । | १० |

| एका कथि जिन्मुका ८ है परिम्य महात्मना । स्त्रीवधं शङ्कमानेन रामेण विदितात्मना ॥            | ११  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| भ्राता चास्य महातेजा गुणतस्तुरुयविक्रमः।<br>अनुरक्तश्च मक्तश्च रुक्ष्मणो नाम वीर्यवान्॥    | १२  |
| अमर्षी दुर्जयो जेता विकान्तो बुद्धिमान्बली। रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं प्राणो बहिश्चरः॥   | १३  |
| रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णेन्दुसहशानना ।<br>धर्मपत्नी प्रिया भर्तुर्नित्यं प्रियहिते रता ॥ | \$8 |
| सा सुकेशी सुनासोरुः सुरूपा च यशस्त्रिनी।<br>देवतेव वनस्यास्य राजते श्रीरिवापरा॥            | १५  |
| तप्तकाश्चनवर्णामा रक्ततुङ्गनखी शुमा। सीता नाम वरारोहा वैदेही तनुमध्यमा॥                    | १६  |
| नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी।<br>नैवंरूपा मया नारी दृष्टपूर्वी महीतले॥          | १७  |
| यस्य सीता भवेद्धार्या यं च हृष्टा परिष्वजेत्।<br>अतिजीवेत्स सर्वेषु लोकेष्विप पुरन्दरात्॥  |     |

| सा सुशीला वपुः स्वः ह्या रूपेणाप्रतिमा भुवि । तवानु रूपा मार्था स्यात्तं च तस्यास्तथा पतिः ॥                                    | १९         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| तां तु विस्तीर्णज्ञवनां पीनश्रोणिपयोधराम् ।<br>भार्यार्थे च तवानेतुमुचताऽहं वराननाम् ।।                                         | २०         |
| विरूपिताऽस्मि कूरेण लक्ष्मणेन महाभुज।<br>तां तु दृष्टाऽद्य वैदेहीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम्।।                                       | २१         |
| मन्मथस्य शराणां वै त्वं विधेयो भविषयसि । यदि तस्यामभित्रायो भार्यार्थे तव जायते ॥                                               | <b>२</b> २ |
| शीव्रमुद्धियतां पादो जयार्थमिह दक्षिणः।<br>कुरु पियं तथा तेषां रक्षसां राक्षसेधर ॥                                              | २३         |
| वधातस्य नृशंसस्य रामस्याश्रमवासिनः । तं शरैर्निशितेहित्वा लक्ष्मणं च महारथम् ॥                                                  | <b>२</b> ४ |
| हतनाथां सुखं सीतां यथावदुपभोक्ष्यसे ।<br>रोचते यदि ते वाक्यं ममैतद्राक्षसेधर ॥                                                  | २५         |
| कियतां निर्विशक्केन वचनं मम रावण ।<br>विज्ञायेहात्मशक्तिं च ह्यितामबळा बळात् ।<br>सीता सर्वानवद्याङ्गी भार्यार्थे राक्षसेश्वर ॥ | २६         |

निशम्य रामेण शरेरजिह्मगै-हिताञ्जनस्थानगतान्तिशाचरान् । खरं च बुद्ध्वा निहतं च दूषणं त्वमत्र कृत्यं प्रतिपत्तुमहिसि ॥

२७

इति चतुस्त्रिशः सर्गः ॥



## पञ्चितंदाः सर्गः ॥

ततः रार्पणखाव।क्यं तच्छुत्वा रोमहर्षणम् ।
सिवानभ्यनुज्ञाय कार्यं बुद्ध्वा जगाम सः ॥
तत्कार्यमनुगम्याथ यथाबदुपलभ्य च ।
दोषाणां च गुणानां च संप्रधार्यं बलाबलम् ॥
इति कर्तव्यमित्येव कृत्वा निश्चयमात्मनः ।
स्थिरबुद्धिस्ततो रम्यां यानगालामुपागमत् ॥
यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्नो राक्षसाधिपः ।
सूतं सन्नोदयामास रथः संयोज्यत।मिति ॥
एवमुक्तः क्षणेनैव सार्थिर्लघुविक्रमः ।
रथं संयोजयामास तस्यामिमतमुक्तमम् ॥

विद्युन्मण्डलवान्मेघः सबलाक इवाम्बरे ॥

सशैलं सागरानुषं वीर्यवानवलोकयन् ।। नानापुष्पफरैर्वृक्षेरनुकीर्ण सहस्रशः ॥

शीतमङ्गळतोयाभिः पद्मिनीभिः समन्ततः । विशालेराश्रमपदेवेदिमद्भिः समावृतम् ॥

कदलीवनसंबाधं नालिकेरोपशोमितम्। सालैसालैसामालेश्च पुष्पितैसारुभिर्वृतम् ॥

| नागै: सुवर्णेर्गन्धर्वै: किन्नरैश्च सहस्रशः।<br>अजैवैखानसैर्माषेर्वालखिल्यैर्मरीचिपै:॥  | \$8        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| अत्यन्तिनयताहारैः शोभितं परमर्षिभिः।<br>जितकामैश्च सिद्धैश्च चारणैरुपशोभितम्॥           | १५         |
| दिव्याभरणमास्याभिर्दिव्यरूपामिरावृतम् ।<br>कीडारतिविधिज्ञाभिरप्सरौभिः सहस्रशः ॥         | १६         |
| सेवितं देवपत्नीभिः श्रीमतीभिः श्रिया वृतम् ।<br>देवदानवसङ्घेश्च चरितं त्वमृताशिभिः ॥    | १७         |
| हंसकौष्ट्रप्रवाकीण सारसैः संप्रणादितम् ।<br>वैद्वर्यप्रस्तरं रम्यं स्निग्धं सागरतेजसा ॥ | १८         |
| पाण्डराणि विशालानि दिन्यमाल्ययुतानि च ।<br>तूर्यगीतामिजुष्टानि विमानानि समन्ततः ॥       | १९         |
| तपसा जितलोकानां कामगान्यभिसंपतन् । गन्धर्वाप्सरसश्चेव दद्शे धनद्यनुज. ॥                 | २०         |
| निर्यासरसमूलानां चन्दनानां सहस्रशः।<br>वनानि पश्यन्सौम्यानि घाणत्रिकराणि च॥             | <b>२</b> १ |

अगरूणां च मुख्यानां वनान्युप्वनः नि च । तक्कोलानां च जात्यानां फलानां च सुगन्धिनाम् ॥ २२

पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्य च । मुक्तानां च समुहानि शुष्यमाणानि तीरतः ॥ २३

शङ्खानां प्रस्तरं चैव प्रवालनिचयं तथा । काष्ट्यनानि च शेलानि राजतानि च सर्वशः ॥ २४

प्रस्रवाणि मनोज्ञानि प्रसन्नानि हदानि च । धनधान्योपपन्नानि स्त्रीरतैः शोमितानि च ॥ २५

हस्त्यश्वरथगाढानि नगराण्यवलोकयन् । तं समं सर्वतः स्निग्धं मृदुसंस्पर्शमारुतम् ॥ २६

अनूपं सिन्धुराज्यस्य ददशं तिदिवोपमम् । तत्रापश्यत्स मेघामं न्ययोधमृषिभिर्वृतम् ॥ २७

समन्ताचस्य ताः शाखाः शतयोजनमायताः । यस्य हस्तिनमादाय महाकायं च कच्छपम् ॥ २८

भक्षार्थं गरुड: शाखामाजगाम महाबळ: । तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तम: ॥ २९

| सुपर्णः पर्णबहुरुां बमञ्ज च महावरुः ।<br>तत्र वैखानसा माषा वारुखिरुया मरीचिपाः ॥     | 30  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अजा बभुवुर्ध्माश्च सङ्गताः परमर्षयः ।                                                |     |
| तेषां दयार्थ गरुडस्तां शाखां शतयोजनाम् ॥ जगामादाय वेगेन तौ चोभौ गजकच्छपौ ।           | 3 8 |
| एकपादेन धर्मात्मा मक्षयित्वा तदामिषम् ॥                                              | ३२  |
| निषादविषयं हत्वा शाख्या पतगोत्तमः।<br>प्रहर्षमतुरुं लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन्॥      | ३३  |
| स तेनैव पहर्षेण द्विगुणीकृतविक्रमः । अमृतानयनार्थे वै चकार मतिमान्मतिम् ॥            | 38  |
| अयोजालानि निर्मथ्य भित्वा रत्नमयं गृहम् ।<br>महेन्द्रभवनाद्गुप्तमाजहारामृतं ततः ॥    | ३५  |
| तं महर्षिगणैर्जुष्टं सुपर्णकृतलक्षणम् ।<br>नाम्ना सुभद्रं न्यम्रोधं दद्शे धनदानुजः ॥ | ३६  |
| तं तु गत्वा परं पारं समुद्रस्य नदीपतेः। ददशिश्रममेकान्ते रम्ये पुण्ये वनान्तरे॥      | ३७  |

इति पञ्चत्रिंशः सर्गः ॥



## षट्विंदाः सर्गः ॥

मारीच श्रूयतां तात वचनं मम भाषतः । आर्तोऽस्मि मम चार्तस्य भवान्हि परमा गतिः ॥ १

जानीषे त्वं जनस्थाने यथा भ्राता खरो मम । दूषणश्च महाबाहुः स्वसा शूर्पणखा च मे ॥ २ विशिराध्य महातेजा राक्षसः पिशिताशनः। अन्ये च बहवः शूरा लब्धलक्षा निशाचराः ॥ वसन्ति मन्नियोगेन नित्यवासं च राक्षसाः। बाधमाना महारण्ये मुनीन्वै धर्मचारिणः ॥ चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् । शूराणां लब्धलक्षाणां खरचित्तानुवर्तिनाम् ॥ ते त्विदानीं जनस्थाने वासमाना महाबलाः। सङ्गताः परमायता रामेण सह संयुगे ॥ नानापहरणोपेताः खरप्रमुखराक्षसाः। तेन सञ्जातरोषेण रामेण रणमूर्धनि ॥ अनुक्त्वा परुषं किञ्चिच्छरैरव्यीपारितं धनुः। चतुर्दशः सहस्राणि रक्षसामुप्रतेजसाम् ॥ निहतानि शरैस्तीक्ष्णैर्मानुषेण पदातिना ।

खरश्च निहतः संख्ये दूषणश्च निपातितः॥

E

| हतश्च तिशिराश्चापि निर्भया दण्डकाः कृताः ।<br>पित्रा निरस्तः कुद्धेन समार्थः क्षीणजीवितः ॥       | १०   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| स हन्ता तस्य सैन्यस्य रामः क्षत्रियपांसनः।<br>दुःशीलः कर्कशस्तीक्षणो मूर्खो छुब्घोऽजितेन्द्रियः। | 122  |
| त्यक्त्वा धर्ममधर्मात्मा भूतानामहिते रतः ।<br>येन वैरं विनारण्ये सत्वमाश्रित्य केवलम् ॥          | १२   |
| कर्णनासापहरणाद्धगिनी मे विरुपिता । तस्य भार्या जनस्थानात्सीतां सुरस्रतोपमाम् ॥                   | १३   |
| आनियण्यामि विकम्य सहायस्तत्र मे भव। त्वया ह्यहं सहायेन पार्श्वस्थेन महाबल ॥                      | \$8  |
| भ्रातृभिश्च सुरान्युद्धे समग्रन्त्राभिचिन्तये।<br>तत्सहायो भव त्वं मे समर्थो द्यसि राक्षस ॥      | १५   |
| वीर्ये युद्धे च द्र्षे च न ह्यस्ति सदृशस्तव । उपायज्ञो महाञ्सूरः सर्वनायाविशारदः ॥               | १६   |
| एतद्रथनहं प्राप्तस्त्वत्समीपं निशाचर ।<br>शण तत्कर्ण सारास्ये यत्कार्यं वजनान्यम् ॥              | 9 (9 |

सीवर्णस्त्वं मृगो भृत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः । अश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर ॥ १ त्वां तु निःसंशयं सीता दृष्टुः तु मृगक्षिणम् । गृद्धतामिति भर्तारं छक्ष्मणं चाभिघास्यति ॥ १ ततस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथासुखम् । निराबाधो हरिष्यामि राहुश्चन्द्रप्रभामिव ॥ २

ततः पश्चात्सुखं रामे भार्याहरणकर्शिते । विश्रव्धः प्रहरिष्यामि कृतार्थेनान्तरात्मना ॥

तस्य रामकथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः । शुष्कं समभवद्भक्तं परित्रस्तो बभूव ह ॥

ओष्ट्रो परिलिह ज्युष्कौ नेत्रेरनिमिषेरिव । मृतभूत इवार्तस्तु रावणं समुदैक्षत ॥

स रावणं त्रस्तविषण्णचेता
महावने रामपराक्रमज्ञः ।
कृताञ्जलिस्तत्वमुवाच वावयं
हितं च तसौ हितमात्मनश्च ॥

इति षद्त्रिंशः संगः॥



## सप्तिंदाः सर्गः ॥

| तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः। |   |
|------------------------------------------------|---|
| प्रत्युवाच महापाज्ञो मारीचो राक्षसेश्वरम् ॥    | ? |
| सुलभाः पुरुषा राजनसततं त्रियवादिनः ।           |   |
| अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्रुभः॥  | २ |
| न नूनं बुध्यसे रामं महावीय गुणोन्नतम् ।        |   |
| अयुक्तचारश्चपलो महेन्द्रवरुणोपमम् ॥            | 3 |
| अपि स्वस्ति भवेतात सर्वेषां भुवि रक्षिंसाम्।   |   |
| अपि रामो न संकुद्धः कुर्याह्रोकमराक्षसम् ॥     | 8 |
| अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा।        | , |
| अपि सीतानिमित्तं ते न भवेद्यसनं महत्॥          | 4 |
| अपि त्वामीश्वरं प्राप्य कामवृत्तं निरङ्कुशम् । |   |
| न विनस्येतपुरी रुद्धा त्वया सह सराक्षसा ॥      | E |
| त्वद्विधः कामवृत्तो हि दुःशीलः पापमन्त्रितः।   |   |
| आत्मानं स्वजनं राष्ट्रं स राजा इन्ति दुर्मतिः॥ | 9 |

म स पित्रा परित्यक्तो नामगीदः कथञ्चन । न लुड्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः॥ न च धर्मगुणैहीनः कौसल्यानन्दवर्धनः। न तीक्ष्णो न च भूतानां सर्वेषामहिते रतः ॥ विश्वतं पितरं दृष्टा कैकेय्या सत्यवादिनम् । करिष्यामीति धर्मात्मा ततः पत्रजितो वनम् ॥ १ कैकेय्याः प्रियकांमार्थे पितुर्दशरथस्य च। हित्वा राज्यं च भोगंश्च प्रविष्टो दण्डकावनम् ॥ १ न रामः कर्कशस्तात नाविद्वान्नाजितेन्द्रयः। अनृतं दुःश्रुतं चैव नैव त्वं वक्तुमईसि ॥ १ रामो वित्रहवान्धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः। ा राजा सर्वस्य छोकस्य देवानां मघवानिव ॥ 2 : कथं त्वं तस्य वैदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा। इच्छिस प्रसमं हर्जु प्रभामिव विवस्वतः ॥ 28 शरार्चिषमनाधृष्यं चापखड्गेन्धनं रणे। रामामि सहसा दीतं न प्रवेष दुं त्वमहिसा ॥ १५

| धनुर्व्यादितदीप्तास्यं शरार्चिषममर्षणम् ।<br>चापपाशधरं वीरं शत्रुसैन्यपहारिणम् ॥          | १६  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| राज्यं सुखं च संत्यज्य जीवितं चेष्टमातमनः । नात्यासाद्यितुं तात रामान्तकमिहाहिसि ॥        | १७  |
| अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा।<br>न त्वं समर्थस्तां हर्तुं रामचापाश्रयां वने॥     | १८  |
| तस्य सा नरसिंहस्य सिंहोरस्कस्य मानिनी। प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा भार्या नित्यमनुत्रता॥       | १९  |
| न सा धर्षियतुं शक्या मैथिल्योजिखनः प्रिया।<br>दीप्तस्येव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा॥     | २०  |
| किमुद्यमिमं व्यर्थे कृत्वा ते राक्षसाधिप । हप्रश्चेत्वं रणे तेम तदन्तं तव जीवितम् ॥       | 2 ? |
| जीवितं च सुखं चैव राज्यं चैव सुदुर्छभम्।<br>यदीच्छिसि चिरं भोक्तुं मा कृथा रामविषियम्॥    | 22  |
| न सर्वैः सचिवैः सार्घे विभीषणपुरोगमैः । मन्त्रयित्वा तु धर्मिष्ठैः कृत्वा निश्चयमात्मनः ॥ | २३  |

दोकाणां च गुणानां च संप्रधाय बलाबलम् । अहमक्श बलं ज्ञात्वा राघवस्य च तत्वतः। हिताहितं विनिश्चित्य क्षमं त्वं कर्तुमईसि ॥

अहं तु मन्ये तव न क्षमं रणे समागमं कोसलराजसूनुना। इदं हि भूयः शृणु वाक्यमुत्तमं क्षमं च युक्तं च निशाचरेश्वर ॥

इति सप्तत्रिशः सर्गः ॥



### अष्टित्रंशः सर्गः ॥

कदाचिदप्यहं वीर्यात्पर्वटनपृथिवीमिमाम् । ः बलं नागसहस्रस्य धारयन्पवितोपमः ॥

नीलजीम्तसङ्काशस्त्रप्तकाष्ट्रनकुण्डलः । भयं लोकस्य जनयन्किरीटी परिघायुधः ॥ २

व्यचरं दण्डकारण्ये ऋषिमांसानि भक्षयत्। विश्वामिलोऽथ धर्मात्मा मद्वित्रस्तो महामुनिः॥ ३

| खयं गत्वा दशरथं नरेन्द्रमिदमब्रवीत् ।<br>अद्य रक्षतु मां रामः पर्वकाले समाहितः ॥ ४        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| मारीचान्मे भयं घोरं समुत्पन्नं नरेश्वर ।<br>इत्येवमुक्तो धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा ॥ ५     |
| प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्रं महामुनिम् ।<br>बालो द्वादशवर्षोऽयमकृतास्त्रश्च राघवः ॥ ६  |
| कामं तु मम यहँसैन्धं मया सह गमिष्यति ।<br>बलेन चतुरङ्गेण स्वयमेत्य निशाचरान् ॥ ७          |
| विषयामि मुनिश्रेष्ठ झलूंस्तव यथेप्सितम् । इत्येवमुक्तः स मुनी राजानमिद्मन्नवीत् ॥ ८       |
| रामान्नान्यद्वलं लोके पर्यातं तस्य रक्षसः ।<br>देवतानामपि भवान्समरेष्वभिषालकः ॥ ९         |
| आसीत्तव कृतं कम त्रिलोक विदितं नृप।<br>काममस्तु महत्सैन्थं तिष्ठत्विह परन्तप॥ १०          |
| बालोऽप्येष महातेजाः समर्थस्तस्य निम्रहे ।<br>गमिष्ये राममादाय स्वस्ति तेऽस्त व्यन्तव ॥ ११ |

|    | एवमुक्त्वा तु स मुनिस्तमादाय नृपात्मजम् ।<br>जगाम परमपीतो विधामित्रः स्वमाश्रमम् ॥           | १२ |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| pl | तं तदा दण्डकारण्ये यज्ञमुह्दिश्य दीक्षितम् । वभूवोपस्थितो रामश्चितं विस्फारयन्धनुः ॥         | १३ |
|    | अजातन्यञ्जनः श्रीमान्पद्मपत्रनिमेक्षणः ।<br>एकवस्त्रधरो धन्वी शिखी कनकमालया ॥                | 68 |
|    | शोभयन्दण्डकारण्यं दीतेन स्वेन तेजसा ।<br>अहर्यत ततो रामो बालचन्द्र इवोदितः ॥                 | १५ |
|    | ततोऽहं मेघसङ्काशस्तप्तकाश्चनकुण्डलः ।<br>बली दत्तवरो दर्पादाजगाम तदाश्रमम् ॥                 | १६ |
| ,  | तेन दृष्टः प्रविष्टोऽहं सहसैवोद्यतायुघः ।<br>मां तु दृष्ट्या धनुः सज्यमसंभ्रान्तश्चकार सः ।। | १७ |
|    | अवजानन्नहं मोहाह्यालोऽयमिति राघवम् ।<br>विश्वामित्रस्य तां वेदिमभ्यधावं कृतत्वरः ॥           | १८ |
|    | तेन मुक्तस्ततो बाणः शितः शत्रुनिबर्दणः। तेनाहं त्वाहतः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने।।            | 19 |

| नैच्छता तात मां हन्तुं तदा वीरेण रक्षित: ।<br>रामस्य शरवेगेण निरस्तोऽहमचेतनः ॥               | २०         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| पातितोऽहं तदा तेन गम्भीरे सागराम्भसि । प्राप्य संज्ञां चिरातात लङ्कां प्रतिगतः पुरीम् ॥      | २१         |
| एवमस्मि तदा भुक्तः सहायास्तु निपातिताः।<br>अकृतास्त्रेण बालेन रामेणाक्तिष्टकर्मणा॥           | <b>२</b> २ |
| तन्मया वार्यमाणस्त्वं यदि रामेण विग्रहम् । करिष्यस्यापदं घोरां क्षित्रं प्राप्स्यसि रावण ॥   | २३         |
| कीडारतिविधिज्ञानां समाजोत्सवशालिनाम् ।<br>रक्षसां चैव सन्तापमनर्थे चाहरिष्यसि ॥              | 28         |
| हम्धेपासदिसंबाघां नानारत्विभृषिताम् ।<br>द्रक्ष्यसि त्वं पुरीं लङ्कां विनष्टां मैथिलीकृते ।। | २५         |
| अकुर्वन्तोऽपि पापानि शुचयः पापसंश्रयात् ।<br>परपापैर्विनश्यन्ति महस्या नागहदे यथा ॥          | २६         |
| दिव्यचन्दनदिग्धाङ्गान्दिव्यामरणम् वितान् ।<br>द्रस्यस्यभिहतानमृमौ तव दोषात्त राक्षसान् ॥     | २७         |

हृतदारान्सदारांश्च दश्च विद्ववतो दिशः । इतरोषानशरणान्द्रक्षयसि त्वं निशाचरान् ॥ 26 शुरजाळपरिक्षिप्तामझिज्वालासमावृताम् । पद्ग्धभवनां लङ्कां द्रक्ष्यसि त्वं न संशयः ॥ परदाराभिमशीलु नान्यत्पापतरं महत्। प्रमदानां सहस्राणि तव राजन्परित्रहः॥ 30 भव स्वदारनिरतः स्वकुछं रक्ष राक्षस । मानमृद्धि च राज्यं च जीवतं चेष्टमात्मनः ॥ कलत्राणि च सौम्यानि मित्रवर्ग तथैव च । यदीच्छिस चिरं भोक्तुं मा कृथा रामविपियम् ॥ ३२ निवायमाणः सुहदा मया भृशं प्रसद्य सीतां यदि धर्षयिष्यसि । गमिष्यसि क्षीणबल्डः सबान्धवो

इति अष्टित्रंशः सर्गः ॥

यमक्षयं रामशरातजीवितः॥

# एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥

| एवमस्मि तदा मुक्तः कथि चित्ते संयुगे ।<br>इदानीमिष यद्वृतं नच्छृणुष्व निरुत्तरम् ॥     | 2  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| राक्षसाभ्यामहं द्वाभ्यामनिर्विण्णस्तथा कृतः। सहितो मृगरूपाभ्यां प्रविष्टो दण्डकावनम्।। | 2  |
| दीप्तजिह्वो महाकायस्तीक्षणदंष्ट्रो महाबल: । व्यचरं दण्डकारण्यं मांसमक्षो महामृग: ॥     | ३  |
| अग्निहोतेषु तीर्थेषु चैत्यवृक्षेषु रावण ।<br>अत्यन्तघोरो व्यचरं तापसान्संप्रधर्षयन् ॥  | 8  |
| निहत्य दण्डकारण्ये तापसान्धर्मचारिणः ।<br>रुधिराणि पिबंस्तेषां तथा मांसानि मक्षयन् ॥   | ч  |
| ऋषिमांसाशनः कूरस्नासयन्वनगोचरान् ।<br>तथा रुधिरमत्तोऽहं विचरन्धर्मदूषकः ॥              | Ę  |
| आसाद्यं तदा रामं तापसं धर्मचारिणम् ।                                                   | 10 |

| तापसं नियताहारं सर्वभूतहिते रतम् ।<br>सोऽइं वनगतं रामं परिभूय महाबलम् ॥ ८                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तापसोऽयमिति ज्ञात्वा पूर्ववैरमनुसारन् ।<br>अभ्यधावं हि संकुद्धस्तीक्ष्णशृङ्गो मृगाकृतिः ॥ ९     |
| जिघां सुरकृत प्रज्ञस्तं प्रहारम नुस्मरन् ।<br>तेन मुक्तास्त्रयो बाणाः शिताः शत्रुनिवर्हणाः ॥ १० |
| विकृष्य बलवचापं सुपर्णानिलनिखनाः ।<br>ते बाणा वज्रसङ्काशाः सुमुक्ता रक्तमोजनाः ॥ ११             |
| आजग्मुः सहिताः सर्वे त्रयः सन्नतपर्वणः ।<br>पराक्रमज्ञो रामस्य शरो दृष्टनयः पुरा ॥ १२           |
| समुद्धान्तस्ततो मुक्तस्तावुमौ राक्षसौ हतौ। शरेण मुक्तो रामस्य कथित्रित्राप्य जीवितम्॥ १३        |
| इह प्रत्राजितो युक्तस्तापसोऽहं समाहितः।<br>वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीरक्टणाजिनाम्बरम्॥ १४       |
| गृहीतधनुषं रामं पाशहस्तिमवान्तकम् ।<br>अपि रामसहस्राणि भीतः पश्यामि रावण ॥ १५                   |

अतिवृत्तो हतः पूर्वं रामेणाक्किष्टकर्भणा । अत्र ब्रहि यथातत्वं को रामस्य व्यतिक्रमः ॥ २४

इदं वची बन्धुहितार्थिना मया यथोच्यमानं यदि नाभिपत्स्यसे । सबान्धवस्त्यक्ष्यसि जीवितं रणे हतोऽद्य रामेण शरैरजिहागैः॥

इति एकोनचत्वारिंशः सर्गः॥



#### चत्वारिंशः सर्गः ॥

मारीचेन तु तद्वाक्यं क्षमं युक्तं निशाचरः। उक्तो न प्रतिजयाह मर्तुकाम इवीषधम् ॥

तं पथ्यहितवक्तारं मारीचं राक्षसाधियः । अत्रवीत्परुषं वाक्यम्युक्तं कालचोदितः ॥

यत्किलैतदयुक्तार्थं मारीश्व मयि कथ्यते । वाक्यं निष्फलमत्यर्थसुप्तं जीवनिवोषरे ॥

| त्वद्वाक्येर्न तु मां शक्यं मेतुं रामस्य संयुगे। पापशीलस्य मृर्वस्य मानुषस्य विशेषतः॥      | 8    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| यस्त्यक्त्वा सुहदो राज्यं मातरं पितरं तथा।<br>स्त्रीवाक्यं प्राकृतं श्रुत्वा वनमेकपदे गतः॥ | 4    |
| अवश्यं तु मया तस्य संयुगे खरघःतिनः ।<br>प्राणैः पियतरा सीता हर्तव्या तव सन्निधौ ॥          | ६    |
| एवं मे निश्चिता बुद्धिहिदि मारीच वर्तते ।<br>न व्यावर्तियतुं शक्या सेन्द्रैरिप सुरासुरैः ॥ | e    |
| दोषं गुणं वा संपृष्टस्त्वमेवं वक्तुमहिसि । अपायं वाप्युपायं वा कार्यस्यास्य विनिश्चये ॥    | 6    |
| संपृष्टेन तु वक्तव्यं सचिवेन विशिधता । उद्यताञ्जलिना राज्ञे य इच्छेदृभ्तिमात्मनः ॥         | 9    |
| वाक्यमप्रतिकूरुं तु मृदुपूर्व हितं शुभम् ।<br>उपचारेण युक्तं च वक्तव्यो वसुघाधिपः ॥        | 20   |
| सावमदे तु यद्वाक्यं मारीच हितमुच्यते ।<br>नामिनन्दति तद्वाजा मानाही मानवजितम् ॥            | \$ 8 |

| पश्च रूपाणि राजानो धारयन्त्यमितीजसः।                                                            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| अमेरिन्द्रस्य सोमस्य वरुणस्य यमस्य च ॥ १                                                        | २ |
| अरेष्ण्यं तथा विक्रमं च सौम्यं दण्डं प्रसन्नताम् ।<br>धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचर ॥ १    | 3 |
| तसात्सर्वाखवस्थासु मान्याः पूज्याश्च पार्थिवाः ।<br>त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं मोहमास्थितः ॥ १  | 8 |
| अभ्यागतं मां दौरात्म्यात्परुषं वक्तुमिच्छसि ।<br>गुणदोषौ न पृच्छामि क्षमं चात्मनि राक्षस ॥ १    | 4 |
| मयोक्तं तव चैतावत्संप्रत्यमितविक्रम ।<br>असिंस्तु त्वं महाकृत्ये साहाय्यं कर्तुमहिसि ॥ १        | æ |
| शृणु तत्कर्भ सांहाय्ये यत्कार्यं वचनान्मम ।<br>सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः ॥ १ | 9 |
| आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर ।<br>प्रलोभियत्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमहिसि ॥ १          | 6 |
| त्वां तु मायामृगं दृष्ट्वा काञ्चनं जातविसाया।<br>आनयैनमिति क्षित्रं रामं वक्ष्यति मैथिली॥ १     | 9 |

| अपकान्ते तु काकुत्स्थे दूरं यात्वा व्युदाहर ।<br>हा सीते लक्ष्मणेत्येवं रामवाक्यानुरूपकम् ॥                              | २० |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| तच्छुत्वा रामपदवीं सीतया च प्रचोदितः।<br>अनुगच्छति संभ्रान्तः सौमितिरपि सौहदात्॥                                         | २१ |
| अपकानते च काकुत्स्थे लक्ष्मणे च यथासुखम् ।<br>आनयिष्यामि वेदेहीं सहस्रक्षः शचीमिव ॥                                      | २२ |
| एवं कृत्वा त्विदं कार्य यथेष्टं गच्छ राक्षस ।<br>राज्यस्यार्धे प्रयच्छामि मारीच तव सुत्रत ॥                              | २३ |
| गच्छ साम्ये शिवं मार्ग कार्यस्यास्य विवृद्धये।<br>अहं त्वानुगमिष्यामि सर्थो दण्डकावनम्॥                                  | २४ |
| प्राप्य सीतामयुद्धेन वश्चियत्वा तु राघवम् ।<br>लक्कां प्रति गिमिष्यामि कृतकार्यः सह त्वया ॥                              | २५ |
| न चेत्करोषि मारीच हिन्म त्वामहमद्य वै।<br>एतत्कार्यमवश्यं मे बलादपि करिष्यसि।<br>राज्ञो हि प्रतिकुलस्थो न जातु सुखमेधतै॥ | २६ |
|                                                                                                                          |    |

आसाद्य तं जीवितसंशयस्ते मृत्युर्भुवो ह्यद्य मया विरुध्य ।

#### एतद्यथावत्प्रतिगृह्य बुद्धचा यदत्र पथ्यं कुरु तत्तथा त्वम् ॥

२७

इति चत्वारिंशः सर्गः॥



### एकचत्वारिंदाः सर्गः ॥

आज्ञतोऽराजवद्वाक्यं प्रतिकूलं निशाचरः । अत्रवीत्परुषं वाक्यं मारीचो राक्षसाधिपम् ॥

केनायमुपदिष्टस्ते विनाशः पापकर्मणा । सपुत्रस्य सराष्ट्रस्य सामात्यस्य निशाचर ॥

करत्वया सुखिना राजन्नाभिनन्दति पापकृत्। केनेदमुपदिष्टं ते मृत्युद्धारमुपायतः॥

शत्रवस्तव सुन्यक्तं हीनवीर्या निशाचराः । इच्छन्ति त्वां विनश्यन्तमुपरुद्धं बळीयसा ॥

केनेदमुपदिष्टं ते श्चद्रेण।हितवादिना । यस्त्वामिच्छति नश्यन्तं खकृतेन निशाचर ॥

| वध्याः खलु न हन्यन्ते सचिवास्तव रावण । ये त्वामुत्पथमारूढं न निगृह्णनित सर्वशः ॥          | Ę   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अमात्यैः कामवृत्तो हि राजा कापथमाश्रितः। निप्राद्यः सर्वथा सद्भिनं निप्राद्यो निगृह्यसे।। | ७   |
| धर्ममर्थे च कामं च यशश्च जयतां वर ।<br>स्वामित्रसादात्सचिवाः प्राप्नुवन्ति निशाचर ॥       | 6   |
| विपर्यये तु तत्सर्वं व्यर्थं भवति रावण । व्यसनं स्वामिवैगुण्यात्वाप्नुवन्तीतरे जनाः ॥     | 9   |
| राजमूलो हि धर्मश्च जयश्च जयतां वर ।<br>तस्मात्सर्वीखवस्थासु रक्षितव्या नराधियाः ॥         | १०  |
| राज्यं पालियतुं शक्यं न तीक्ष्णेन निशाचर ।<br>न चापि प्रतिकूलेन नाविनीतेन राक्षस ॥        | ११  |
| ये तीक्ष्णमन्ताः सचिवा भज्यन्ते सह तेन वै। विषमे तुरगाः शीघ्रा मन्दसारथयो यथा॥            | १२  |
| बहवः साधवो लोके युक्ता धर्ममनुष्ठिताः।                                                    | 0.2 |

स्वामिना प्रतिकृलेन प्रजास्तीक्षणेन रावण। रक्ष्यमाणा न वर्धन्ते मेषा गोमायुना यथा ॥ अवर्यं विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः। येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिरजितेन्द्रियः॥ तदिदं काकतालीयं घोरमासादितं मया। अत्रैव शोचनीयस्त्वं ससैन्यो विनशिष्यसि ॥ मां निहत्य तु रामश्च न चिरात्त्वां वधिष्यति अनेन कृतकृत्योऽस्मि म्रिये यद्रिणा हतः ॥ दर्शनादेव रामस्य हतं मामुपधारय। आत्मानं च हतं विद्धि हत्वा सीतां सबान्धवम् ॥ १८ आनियण्यसि चेत्सीतामाश्रमात्सहितो मया। नैव त्वमिस नाहं च नैव लङ्का न राक्षसाः॥

निवायमाणस्तु मया हितैषिणा न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर । परेतकल्पा हि गतायुषो नरा हितं न गृह्णन्ति सुहृद्भिरीरितम् ॥

इति एकचत्वारिंशः सर्गः ॥



## द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥

| एवमुक्त्वा तु वचनं मारीचो रावणं ततः।<br>गच्छावेत्यत्रवीहीनो भयाद्रात्रिखरप्रभोः॥         | ? |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| दृष्टश्चाहं पुनस्तेन शरचापासिधारिणा ।<br>मद्रधोद्यतशस्त्रेण विनष्टं जीवितं च मे ॥        | 2 |
| न हि रामं पराक्रम्य जीवन्प्रतिनिवर्तते ।<br>वर्तते प्रतिरूपोऽसौ यमदण्डहतस्य ते ॥         | 2 |
| किं नु शक्यं मया कर्तुमेवं त्विय दुरात्मिन ।<br>एष गच्छाम्यहं तात खस्ति तेऽस्तु निशाचर ॥ | 8 |
| प्रहृष्टस्त्वभवतेन वचनेन स रावणः ।<br>परिष्वज्य सुसंक्षिष्टमिदं वचनमत्रवीत् ॥ •          | ч |
| एतच्छौण्डीययुक्तं ते मक्छन्दादिव भाषितम् ।<br>इदानीमसि मारीच पूर्वमन्यो निशाचरः ॥        | æ |
| आरुद्यतामयं शीघं रथो रत्नविभूषितः ।<br>मया सह तथा युक्तः पिशाचवदनैः खरैः ॥               | v |

| प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमहिसि ।<br>तां शून्ये प्रसमं सीतामानयिष्यामि मैथिलीम् ॥ | 6   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ततो रावणमारीचौ विमानमिव तं रथम् । आरु ययतुः शीघं तसादाश्रममण्डलात् ॥                      | ę   |
| तथैव तत्र पश्यन्तौ पत्तनानि वनानि च। गिरींश्च सरितः सर्वा राष्ट्राणि नगराणि च॥            | १०  |
| समेत्य दण्डकारण्यं राघवस्याश्रमं ततः । दद्धं सहमारीचो रावणो राक्षसाधिपः ॥                 | 2 2 |
| अदतीय स्थातसात्ततः काञ्चनभूषणात् ।<br>हस्ते गृहीत्वा मारीचं रावणो वाक्यमब्रवीत् ॥         | १२  |
| एतद्रामाश्रमपदं हर्यते कदलीवृतम् ।<br>कियतां तत्सखे शीवं यदर्थं वयमागताः ॥                | १३  |
| स रावणवचः शुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा । मृगो भृत्वाश्रमद्वारि रामस्य विचचार ह ॥             | \$8 |
| स तु रूपं समास्थाय महदद्भुतदर्शनम् । मिणिपवरश्रङ्गात्रः सितासितमुखाङ्गतिः ॥               | १५  |

| द्विचत्वारिंशः सर्गः                                                                 | 185 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| रक्तपद्मोत्पलमुख इन्द्रनीलोत्पलश्रवाः।<br>किञ्चिदभ्युन्नतमीव इन्द्रनीलदलाधरः॥        | १६  |
| कुन्देन्दुवज्रसङ्काशमुदरं चास्य भास्तरम् ।<br>मधूकनिभपार्श्वश्च पद्मिकञ्जल्कसिनः ॥   | १७  |
| वैद्ध्यसङ्काशखुरस्तनुजङ्घः सुसंहतः ।<br>इन्द्रायुधसवर्णेन पुच्छेनोर्ध्वं विराजता ॥   | १८  |
| मनोहरः स्निग्धवर्णो रत्नैर्नानाविधैर्वृतः ।<br>क्षणेन राक्षसो जातो मृगः परमशोमनः ॥   | १९  |
| वनं प्रज्वलयन्रम्यं रामाश्रमपदं च तत्। मनोहरं दर्शनीयं रूपं कृत्वा स राक्षसः॥        | २०  |
| पठोभनार्थे वैदेह्या नानाधातुविचितितम् ।<br>विचरनगच्छते तसाच्छाद्वरानि समन्ततः ॥      | २१  |
| रूप्यैर्विन्दुशतैश्चित्रो भ्रवा स पियद्शनः।<br>विटपीनां किसलयान्भङ्त्वादन्विचचार ह।। | २२  |
| कदलीगृहकं गत्वा कर्णिकारानितस्ततः।<br>समाश्रयन्मन्दगतिः सीतासन्दर्शनं तथा॥           | २३  |

| राजीवचित्रपृष्ठः स विरराज महामृगः । रामाश्रमपदाभ्याशे विचचार यथासुखम् ॥                 | २४  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| पुनर्गत्वा निवृत्तश्च विचचार मृगोत्तमः ।<br>गत्वा मुहूर्तं त्वरया पुनः प्रतिविवर्तते ॥  | २५  |
| विक्रीडंश्च कचिद्भूमौ पुनरेव निषीदति ।<br>आश्रमद्वारमागम्य मृगयुथानि गचछति ॥            | ३६  |
| मृगयृथैरनुगतः पुनरेव निवर्तते ।<br>सीतादर्शनमाकाङ्क्षनराक्षसो मृगतां गतः ॥              | २७  |
| परिभ्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतन् । समुद्रीक्ष्य च तं सर्वे मृगा ह्यन्ये वनेचराः ॥ | २८  |
| उपागम्य समाघ्राय विद्रवन्ति दिशो दश ।<br>राक्षसः सोऽपि तान्वन्यानमृगानमृगवधे रतः ॥      | २९  |
| प्रच्छादनार्थं भावस्य न मक्षयित संम्पृशन् ।<br>तिसन्निव ततः काले वैदेही शुमग्रोचना ॥    | ३०  |
| कुषुमापचयव्यमा पादपानभ्यवतेत ।<br>कर्णिकारानशोकांश्च चूतांश्च मदिरेक्षणा ॥              | 3 ? |

| तयाहूती नरव्यात्री वैदेह्या रामछक्ष्मणी। वीक्षमाणी तु तं देशं तदा ददशतुर्मृगम्॥     | ą  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| शङ्कमानस्तु तं दृष्टा छक्ष्मणो राममब्रवीत् । तमेवैनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगम् ॥ | 8  |
| चरन्तो मृगयां हृष्टाः पापेनोपाधिना वने ।<br>अनेन निहता राजन्राजानः कामरूपिणा ॥      | 4  |
| अस्य मायाविदो मायामृगरूपिदं कृतम्।<br>भानुमत्पुरुषव्याघ्र गन्धविपुरसन्तिभम्।        | Ę  |
| मृगो ह्येवंविधो रत्नविचित्रो नास्ति राघव ।<br>जगत्यां जगतीनाथ मायैषा हि न संशयः ॥   | ૭  |
| एवं ब्रुवाणं काकुत्स्थं प्रतिवायं शुचिस्मिता।<br>उवाच सीता संहष्टा चर्मणा हतचेतना।। | 6  |
| आर्यपुत्राभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः ।<br>आनयैनं महाबाहो क्रीडार्थं नो मविष्यति ॥   | 9, |
| इहाश्रमपदेऽसाकं बहवः पुण्यदर्शनाः ।<br>मृगाश्चरन्ति सहिताः स्वमराश्चमरास्तथा ॥      | 80 |

१६

20

आश्चर्यमृतं भवति विसायं जनविष्यति ॥

अन्तःपुरविभूषार्थो मृग एष भविष्यति ॥

भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो।

मृगरूपिदं व्यक्तं विसायं जनयिष्यति ॥

जीवन यदि तेऽभ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः।

अजिनं नरशादृष्ट रुचिरं हे भविष्यति ॥

समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः।

| निहतस्यास्य सत्वस्य जाम्बूनदमयत्वि ।<br>शब्पबृस्यां विनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुम् ॥     | १९         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| कामवृत्तिदं रौद्रं स्त्रीणामसदृशं मतम् । वपुषा त्वस्य सत्वस्य विसायो जनितो मम ॥        | २०         |
| तेन काञ्चनरोग्णा तु मणिप्रवरशृङ्गिणा । तरुणादित्यवर्णेन नक्षत्रपथवर्चसा ॥              | 2 ?        |
| बम्ब राघक्स्यापि मनो विसायमागतम् ।<br>एवं सीतावचः श्रुत्वा तं दृष्ट्वा मृगमद्भुतम् ॥   | २२         |
| लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः।<br>उवाच राघवो हृष्टो भ्रातरं लक्ष्मणं वचः॥         | २३         |
| परय रुक्षण वैदेह्याः स्पृहां मृगगतामिमाम् ।<br>रूपश्रेष्ठतया होष मृगोऽद्य न भविष्यति ॥ | <b>२</b> ४ |
| न वने नन्दनोहेशे न चैत्ररथसंश्रये।<br>कुतः पृथिव्यां सौमिले योऽत्य कश्चित्समो मृगः॥    | २५         |
| प्रतिलोमानुलोमाश्च रुचिरा रोमराजयः ।<br>शोभन्ते मृगमाश्चित्य चित्राः कनकविन्दुभिः ॥    |            |

| पश्यास्य जुम्भमाणस्य दीप्तामिसिशिखोपमाम् ।                                               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| जिह्वां मुखान्नि:सरन्तीं मेघ।दिव शतहदाम् ॥                                               | २७  |
| मसारगहकेमुखः शङ्कमुक्तानिभोदरः ।                                                         | 2.4 |
| कस्य नामाभिद्धपोऽसौ न मनो लोभयेनमृगः ॥                                                   | 46  |
| कस्य रूपिनदं दृष्ट्या जाम्बूनद्मयं प्रभो ।<br>नानारत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं व्रजेत् ॥ | २९  |
| किं पुनर्नेथिली सीता ब!ला नारी न विसायेत्।<br>मांसहेतोरपि मृगानिवहारार्थे च धन्विनः॥     | 30  |
| व्रन्ति रुक्ष्मण राजानो मृगयायां महावने ।<br>धनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने ॥          | 3 ? |
| धातवो विविधाश्चापि मणिरत्नसुवर्णिनः ।<br>तत्सारमित्वछं नॄणां धनं निचयवर्धनम् ॥           | ३२  |
| मनसा चिन्तितं सर्वं यथा शुक्रस्य रुक्ष्मण ।<br>अर्थो येनार्थकृत्येन संवजत्यविचारयन् ॥    | ३३  |
| समर्थमर्थशास्त्रज्ञाः पाहुरध्योश्च लक्ष्मण ।                                             | 38  |

| उपवेक्ष्यति वैदेही मया सह सुमध्यमा ।<br>न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी ॥      | ३५  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| भवेदेतस्य सदशी स्पर्शनेनेति मे मितः।<br>एष चैव मृगः श्रीमान्यश्च दिव्यो नमश्चरः॥    | ३६  |
| उभावेतौ मृगौ दिन्यौ तारामृगमहीमृगौ।<br>यदि वायं तथा यन्मां भवेद्वदसि रुक्षमण॥       | ३७  |
| मायैषा राक्षसस्येति कर्तव्योऽस्य वधो मया।<br>एतेन हि नृशंसेन मारीचेनाकृतात्मना॥     | ३८  |
| वने विचरता पूर्वे हिंसिता मुनिपुङ्गवाः । उत्थाय बहवो येन मृगयायां जनाधिषाः ॥        | ३९  |
| निहताः परमेष्वासास्तसाद्धध्यस्त्वयं मृगः ।<br>पुरस्तादिह वातापिः परिभूय तपस्विनः ॥  | 80  |
| उद्रस्थो द्विजान्हन्ति स्वगर्मोऽधतरीमिव ।<br>स कद।चिचिरालोभादाससाद महामुनिम् ॥      | 88  |
| अगस्त्यं तेजसा युक्तं भक्षस्तस्य बभूव ह । समुत्थाने च तद्वपं कर्तकामं सभीक्ष्य तम ॥ | 8 २ |

उत्सायित्वा तु भगवान्वातापिमिदमब्रवीत्। त्वयाविगण्य वातापे परिभूताः खतेजसा ॥ 83 जीवलोके द्विजश्रेष्ठ स्तसादिस जरां गतः। तदेतन भवेद्रक्षो वातापिरिव रुक्षमण ॥ 88 मद्विषं योऽतिमन्येत धर्भनित्यं जितेन्द्रियम् । भवेद्धतोऽवं वातापिरगस्त्येनेव मां गतः ॥ 84 इह त्वं भव सन्नद्धो यन्त्रितो रक्ष मैथिछीम्। अखामायत्तमसाकं यःकृत्यं रघुनन्दन ॥ 88 अहमेनं विधिष्यामि प्रहीष्याम्यपि वा मृगम्। यावद्गच्छामि सौमिले मृगमानयितुं द्रुतम् ॥ 80 पर्य रुक्षण वैदेहीं मृगत्वचि गतस्प्रहाम्। त्वचा प्रधानया होष मृगोऽय न मविष्यति ॥ ४८ अनमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया। यावत्पृषतमेकेन सायकेन निहन्ध्यहम् । हत्यैतचर्म चादाय शीघ्रमेषयामि लक्ष्मण ॥ ४९

> पदक्षिणेनातिबलेन पक्षिणाः जटायुषा बुद्धिमता च स्थिमण ।

#### भवाप्रमत्तः परिगृह्य मैथिलीं प्रतिक्षणं सर्वत एव शङ्कितः॥

40

इति त्रिचत्वारिंशः सर्गः॥



### चतुश्रवारिंशः सर्गः ॥

तथा तु तं समादिश्य भातरं रघुनन्दनः । बबन्धासि महातेजा जाम्ब्नदमयत्सरुम् ॥

8

ततस्त्र चवनतं चापमादायात्मविभूषणम् । आबध्य च कलापौ द्वौ जगामोद्यविक्रमः ॥

२

तं वश्चयानो राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य वै। वभुवान्तर्हितस्त्रासात्पुनः सन्दर्शनेऽभवत्॥

3

बद्धांसिर्घनुरादाय पदुद्धाव यतो मृगः। तं सा पश्यति रूपेण चोतमानमिव यतः॥

X

अवेक्यावेक्य धावन्तं धनुष्पाणि महावने । अतिवृत्तमिषीः पाताल्लोमयानं कदाचन ॥

4

| शिक्कतं तु समुद्धान्तमुत्पतन्तिमवाम्बरे ।<br>दृश्यमानमदृश्यं च वनोद्देशेषु केषुचित् ॥ ६        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| छिन्न भेरिव संवीतं शारदं चन्द्रमण्डलम् ।<br>मुह्तदिव दहशे मुहुदूरात्मकाशते ॥ ७                 |
| दर्शनादर्शनादेवं सोऽपाकर्षत राघवम् ।<br>सुदूरमाश्रमस्यास्य मारीचो मृगतां गतः ॥ ८               |
| आसीः कुद्धम्तु का कुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः।<br>अथावतस्थे संभ्रान्तश्छ। यामाश्रित्य शाद्वले॥ ९ |
| स तमुन्मादयामास मृष्ठियो निशाचरः । मृगैः पिवृतो वन्यैरदृरात्पत्यदृशयत ॥ १०                     |
| महीतुकामं दृष्ट्वनं पुनरेवाभ्यधावत ।<br>तत्क्षणादेव संत्रासात्पुनरन्तर्हितोऽमवत् ॥ ११          |
| पुनरेव ततो दूराद्वृक्षषण्डाद्विनि.सृतम् ।<br>दृष्टा रामो महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्चयः ॥ १२    |
| म्यस्तु शरमुद्धृत्य कुपितस्तत्रं राघवः ।<br>सूर्यरिमपतीकाशं ज्वलन्तमरिमर्दनः ॥ १३              |

| सन्धाय सुद्रहे चापे विकृष्य बलवद्धली।                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| तमेव मृगमुह्रिय श्वसन्तिमव पन्नगम् ॥                                                            | 88  |
| मुमोच ज्विलतं दीप्तमस्त्रं ब्रह्मविनिर्मितम् ।<br>शरीरं मृगरूपस्य विनिर्मिद्य शरोत्तमः ॥        | १५  |
| मारीचस्यैव हृदयं बिभेदाशिनसिन्निभः ।<br>तालमात्रमथोरप्लुत्य न्यपतत्स शरातुरः ॥                  | १६  |
| विनद्नभैरवं नादं धरण्यामल्पजीवितः। म्रियमाणस्तु मारीचो जहौ तां कृतिमां तनुम्।।                  | १७  |
| स्मृत्वा तद्वचनं रक्षो दध्यौ केन तु लक्ष्मणम् ।<br>इह प्रस्थापयेत्सीता शून्ये तां रावणो हरेत् ॥ | १८  |
| स प्राप्तकालमाज्ञाय चकार च ततः खरम्। सदशं राघवस्यैव हा सीते लक्ष्मणेति च ॥                      | 86  |
| तेन मर्मणि निर्विद्धः शरेणानुपमेन च। मृगरूपं तु तत्त्यक्त्वा राक्षसं रूपमात्मनः ॥               | २०  |
| चके स सुमहाकायो मारीचो जीवितं त्यजन्। ततो विचित्रकेयरः सर्वाभरणभृषितः ॥                         | 2 ? |

२२

२३

38

२६

२८

हेममाली महादंष्ट्रो राक्षसोऽमुच्छराहतः । तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ राक्षसं घोरदर्शनम् ॥ रामो रुधिरसिक्ताङ्गं वेष्टमानं महीतले । जगाम मनसा सीतां स्थमणस्य वचः सारन् ॥

मारीचस्यैव मायेषा पूर्वोक्तं तक्ष्मणेन तुं। तत्तथा ह्यभवचाद्य मारीचोऽयं मया इतः॥

हा सीते रुक्ष्मणेत्येवमाक्रुक्य च महास्वनम् । ममार राक्षसः सोऽयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत् ॥ २५

रुक्ष्मणश्च महाबाहुः कामवस्थां गमिष्यति । इति सञ्चिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनूरुहः ॥

तत्र रामं भयं तीत्रमाविवेश विषादजम् । राक्षसं मृगरूपं तं हत्वा श्रुत्वा च तत्स्वरम् ॥ २७

निहत्य पृषतं चान्यं मांसमादाय राघवः। त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिमुखन्तदा।।

इति चतुश्रवारिंशः सर्गः ॥

20-3

### पञ्चचत्वारिंदाः सर्गः ॥

| आतस्वरं तु तं भर्तुर्विज्ञाय सहशं वने ।<br>उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम् ॥          | ?  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| न हि मे हृद्यं स्थाने जीवितं व वितिष्ठते ।<br>कोशतः परमार्तस्य श्रुतः शब्दो मया भृशम् ॥     | 2  |
| अःकन्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमहिसि ।<br>तं क्षिपमभिधाव त्वं भ्रातरं शरणिषिणम् ॥          | ą  |
| रक्षसां वशमापत्रं सिंहान मिव गोवृषम् ।<br>न जगाम तथोक्तस्तु भ्रातुराज्ञाय शासनम् ॥          | 8  |
| तमुवाच ततस्तत्र कृषिता जनकात्मजा। सौमिले मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शतुवत्।।                 | 4  |
| यस्त्वमस्यामवस्थायां भातरं नामिपत्स्यसे ।<br>इच्छिसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मत्कृते ॥ | 3  |
| लोभान्मम कृते नूनं नानुगच्छसि राघवम् ।                                                      | 10 |

| तेन तिष्ठसि विस्रब्धस्तमपद्यन्महाद्युतिम् ।<br>कि हि संशयमापन्ने तसिन्निह मया भवेत् ॥       | ٤  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| कर्तव्यमिह तिष्ठन्त्या यत्प्रधानस्त्वमागतः ।<br>इति ब्रुवाणां वैदेहीं बाष्पशोकपरिष्छताम् ॥  | ९  |
| अब्रवील्रक्षमणस्त्रातां सीतां मृगवधूमिव ।<br>पत्रगासुरगन्धर्व देवमानुषराक्षसैः ॥            | १० |
| अशक्यस्तव वैदेहि मर्ता जेतुं न संशयः। देवि देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु पतिलिषु॥                 | ११ |
| राक्षसेषु पिशाचेषु ऋत्ररेषु मृगेषु च। दानवेषु च घोरेषु न स विद्येत शोभने॥                   | १२ |
| यो रामं प्रति युद्धचेत समरे वासवीपमम् । अवध्यः समरे रामो नैवं त्वं वक्तुमईसि ।              | १३ |
| न त्वामस्मिन्वने हातुमुत्सहे राघवं विना ॥<br>अनिवार्थं बळं तस्य बळैर्बरुवतामपि ॥            | 88 |
| तिभिर्लोकैः समुद्युक्तैः सेश्वरैरपि सामरैः ।<br>हृदयं निर्वृतं तेऽस्त सन्।।पस्त्यज्यतामयम ॥ | १५ |

| वागिषण्यति ते भर्ता शीवं हत्वा मृगोत्तमम्। व च तस्य खरो व्यक्तं मायया केनचित्कृतः॥      | १६ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| गन्धर्वमगरप्रख्या माया सा तस्य रक्षसः ।<br>न्द्रासभूतासि वैदेहि न्यस्ता मिय महात्मना ॥  | १७ |
| रामेंण त्वं वरारोहे न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे । कृतवैराश्च वैदेहि वयमेतैर्निशाचरैः ॥     | १८ |
| खरस्य निधनादेव जनस्थानवधं प्रति ।<br>राक्षसा विविधा वाचो विसृजन्ति महावने ॥             | 19 |
| हिंसाविहारा वैदेहि न चिन्तयितुमहिंसि ।<br>लक्ष्मणेनैवमुक्ता सा कुद्वा संरक्तलोचना ॥     | २० |
| अबवीत्परुषं वाक्यं लक्षमणं सत्यवादिनम् ।<br>अनार्याकरुणारम्भ नृशंस कुलपांसन ॥           | २१ |
| अहं तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत्।<br>रामस्य व्यसनं दृष्ट्या तेनैतानि प्रमापसे ॥   | 22 |
| नैतिचितं सपलेषु पापं लक्ष्मण यद्भवेत् ।<br>त्वद्विधेष नशंक्षेष नित्यं प्रच्छन्नचारिष् ॥ | 23 |

| सुदुष्टस्त्वं वने राममेकमेकोऽनुगच्छिस ।<br>मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा ॥     | २४ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| तन्न सिध्यति सौमित्ने तव वा भरतस्य वा । कश्वमिन्दीवरद्यामं पद्मपत्रनिभेक्षणम् ॥           | २५ |
| उपसंश्रित्य भर्तारं कामयेयं पृथग्जनम् ।<br>समक्षं तव सौमित्रे प्राणांस्त्यक्षये न संशयः ॥ | २६ |
| रामं विना क्षणमपि न हि जीवामि भ्तले। इत्युक्तः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम् ॥            | २७ |
| अत्रवीलक्षमणः सीतां पाञ्जलिविजितेन्द्रियः।<br>उत्तरं नोत्सहे वक्तुं दैवतं भवती मम ॥       | २८ |
| वाक्यमपतिरूपं तु न चित्रं स्त्रीषु मैथिलि । स्वभावस्त्वेष नारीणामेवं लोकेषु दश्यते ॥      | २९ |
| विमुक्तधर्माश्चपलास्तीक्षणा मेदकराः स्त्रियः।<br>न सहे हीटशं वाक्यं वैदेहि जनकात्मजे॥     | ३० |
| श्रोत्रपोरुभयोर्भेऽद्य तप्तनाराचसन्निभम् ।<br>उपश्रुण्वन्तु मे सर्वे साक्षिभूता वनेचराः ॥ | ३१ |

न्यायवादी यथान्यायमुक्तोऽइं परुषं त्वया। धिक्तवामच प्रणइय त्वं यन्मामेवं विशक्कसे ॥ ३२ स्त्रीत्वं दुष्टं स्वभावेन गुरुवांवये व्यवस्थितम् । गमिषये यत्र काकुत्स्थः खस्ति तेऽस्तु वरानने ॥ ३३ रक्षन्तु त्वां विशालाक्षि सममा वनदेवताः । निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे ॥ ३ ४ अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः। न वेत्येतन्न जानामि वैदेहि जनकात्मजे ॥ ३५ लक्षमणेनैवमुक्ता सा रुद्नती जनकात्मजा।

प्रत्युवाच ततो वाक्यं तीवं बाष्पपरिष्ठुता ॥

३ ६

3 4

गोदावरीं प्रवेक्यामि विना रामेण हक्ष्मण। आवन्धिषयेऽथ वा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः।

पिबाम्यहं विषं तीक्षणं प्रवेक्षयामि हुताशनम्। न त्वहं राघवादन्यं पदापि पुरुषं स्पृशे ।

इति रुक्षमणमाक्रुश्य सीता दुःखसमन्विता। पाणिभ्यां रुदती दु खादुदरं पजघान ह ॥

तामार्तरूपां विमना रुदन्तीं सौमितिरालोक्य विशालनेत्राम् । आधासयामास न चैव भर्तु-स्तं आतरं किश्चिद्वाच सीता ॥

80

ततस्तु सीतामभिवाद्य स्क्षमणः

कृताञ्जिलिः किञ्चिद्भिप्रणम्य च । अन्त्रीक्षमाणो बहुशश्च मैथिलीं जगाम रामस्य समीपमात्मवान् ॥

88

इति पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥

# षट्चत्वारिंदाः सर्गः ॥

तथा परुषमुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः । स विकाङ्क्षनभृशं रामं प्रतस्थे न चिरादिव ॥ १

तदासाच दशशीवः क्षिपमन्तरमास्थितः । अभिचकाम वेदेहीं परिवाजकरूपधृत् ॥

2

श्रक्षणकाषायसंवीतः शिखी छत्नी उपानही । वामे चांसेऽवसज्याथ शुमे यष्टिकमण्डलः ॥

परिवाजकरूपेण वैदेहीं समुपागमत्। तामाससादातिबस्रो आतृभ्यां रहितं बने।।

रहितां चन्द्रसूर्याभ्यां संध्यामिव महत्तमः। तामपश्यत्ततो बालां रामपतीं यशस्विनीम्॥

रोहिणीं शशिना हीनां महबद्भृशदारणः। तसुमतेजःकर्माणं जनस्थानरुहा द्रुमाः॥

समीक्ष्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः। शीघ्रस्रोताश्च तं दृष्ट्वा वीक्षन्तं रक्तलोचनम्॥

स्तिमितं गन्तुमारेमे भयाद्गोदावरी नदी। रामस्य त्वन्तरप्रेप्सुर्दशयीवस्तदन्तरे॥

उपतस्थे च वैदेही भिक्षुरूपेण रावण.। अभव्यो भव्यरूपेण भर्तारमनुशोचतीम्।।

अभ्यवर्तत वैदेहीं चित्र।मिव शनैश्चरः । स पापो भव्यरूपेण तृणैः कूप इवावृतः ॥

अतिष्ठत्वेक्ष्य वेदेहीं रामपत्नीं यशस्त्रनीम् । शुभां रुचिरदन्तोष्ठीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम् ॥ आसीनां पर्णशालायां बाष्पशोकाभिपीडिताम्। स तां पद्मपळाशाक्षीं पीतकौशेयवासिनीम् ॥ अभ्यगच्छत वैदेहीं दुष्टचेता निशाचरः। स मन्मथशराविष्टो ब्रह्मघोषमुदीरयन् ॥ १३ अब्रवीत्पश्चितं वाक्यं रहिते राक्षसाधियः। तामुत्तमां स्त्रियं लोके पद्महीनामिव श्रियम् ॥ १४ विश्राजमानां वपुषा रावणः प्रशशंस ह। का त्वं काञ्चनवर्णामे पीतकौशेयवासिनि ॥ १५ कमलानां रामां मालां पद्मिनीव हि बिभ्रती। ही: कीर्ति: श्री: शुभा लक्ष्मीरप्सरा वा शुभानने ॥१६ भूतिर्वा त्वं वरारोहे रतिर्वा स्वैरचारिणी। समाः शिखरिणः स्निग्धाः पाण्डुरा दशनास्तव ॥ १७ विशाले विमले नेते रक्तान्ते कृष्णतारके। विशालं जघनं पीनमूरू करिकरोपमौ ॥ १८ एतावुपचितौ वृत्तौ संहतौ संप्रविष्गतौ ।

पीनोन्नतमुखी कान्ती स्निग्धी तालकलोपमी ॥ १९

मणिप्रवेकामरणौ रुचिरौ ते पयोधरौ । चारुसिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनि ॥ २०

मनो हरसि में कान्ते नदीकूरुमिवाम्मसा । करान्तमितमध्यासि सुकेशी संहतस्तनी ॥

नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी। नैवंरूपा मया नारी दृष्टपूर्वी महीतले।

रूपमप्रयं च लोकेषु सौकुमार्थं वयश्च ते। इह वासश्च कान्तारे चित्तमुन्मादयन्ति मे॥

2

2

सा प्रतिकाम भद्रं ते न त्वं वस्तुमिहाईसि । राक्षसानामयं वासो घोराणां कामरूपिणाम् ॥

प्रासादाम्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च । संपन्नानि सुगन्धीनि युक्तान्याचिरतुं त्वया ॥

वरं माल्यं वरं भोज्यं वरं वस्त्रं च शोभने । भर्तारं च वरं मन्ये त्वयुक्तमसितेक्षणे ॥

का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने । वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिमासि मे ॥

नेह गचछिनत गन्धर्वा न देवा न च किन्नराः। राक्षसानामयं वासः कथं नु त्वमिहागता ॥ 26 इह शाखामृगाः सिंहा द्वीपिव्यात्रमृगास्तथा । ऋक्षास्तरक्षवः कङ्काः कथं तेभ्यो न बिभ्यसि ॥ २९ मद।न्वितानां घोराणां कुञ्जराणां तरस्विनाम् । कथमेका महारण्ये न बिमेषि वरानने ॥ 30 कासि कस्य कुतिश्चित्त्वं किनिमित्तं च दण्डकान्। एका चरसि कल्याणि घोरान्सक्षससेवितान् ॥ इति प्रशस्ता वैदेही रावणेन दुरात्मना । द्विजातिवेषेण हि तं दृष्टा रावणमागतम् ॥ ३२ संवैरतिथिसत्कारेः पूजयामास मैथिली । उपनीयासनं पूर्वं पाचेनामिनिमन्त्रय च । अब्रवीत्सिद्धिमत्येव तदा तं सौम्यदर्शनम् ॥

> द्विज।तिवेषेण समीक्ष्य मैथिली समागतं पात्र कुसुम्भधारिणम् । अशक्यमुद्वेष्ट्रभपायद्रश्नं न्यमन्त्रयद्वाद्याणवत्तदाङ्गना ॥

इयं बृसी त्राह्मण काममास्यता-मिदं च पाद्यं प्रतिगृह्मतामिति । इदं च सिद्धं वनजातमुत्तमं त्वद्रथमव्यम्रमिहोपभुज्यताम् ॥

३५

निमन्द्रयमाणः प्रतिपूर्णभाषिणीं नरेन्द्रपत्नीं प्रसमीक्ष्य मैथिछीम् । प्रसद्ध तस्या हरणे धृतं मनः समाययतस्वातमवधाय रावणः ॥

३६

ततः सुवेषं मृगयागतं पतिं प्रतीक्षमाणां सहरुक्षमणं तदा । विवीक्षमाणां हरितं दद्शे त-नमहद्भनं नैव तु रामरुक्षमणौ ॥

३ ७

इति पद्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ः

सप्तचत्वारिंदाः सर्गः ॥

रावणेन तु वैदेही तथा पृष्टा जिहीर्षता । परित्राजकलिङ्गेन शशंसारमानमङ्गना ॥

| ब्राह्मणश्चातिथिश्चायमनुक्तो हि शपेत माम्।<br>इति ध्यात्वा मुहूर्त तु सीता वचनमब्रवीत्॥         | 2        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः । सीता नाम्नास्म भदं ते रामभार्या द्विजोत्तम ॥               | <b>ब</b> |
| उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाक्णां निवेशने ।<br>भुञ्जाना मानुषानभोगानसर्वकामसमृद्धिनी ॥            | 8        |
| ततस्त्रयोदशे वर्षे राजामन्त्रयत प्रभुः ।<br>अभिषेचयितुं रामं समेतो राजमन्त्रिभिः ॥              | 4        |
| तस्मिनसंश्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने । कैकेयी नाम भर्तारमार्या सा याचते वरम् ॥                  | હ્       |
| प्रतिगृह्य तु कैकेथी श्वशुरं सुकृतेन मे ।<br>मम प्रवाजनं भर्तुर्भरतस्याभिषेचनम् ॥               | 9        |
| द्वावयाचत भर्तारं सत्यसन्धं नृपोत्तमम् ।<br>नाद्य भोक्ष्ये न च खप्स्ये न च पास्ये कथन्नन ॥      | 6        |
| एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यमिषिच्यते ।<br>इति ब्रुगाणां कैकेयीं श्रागुरो मे स मानदः ॥<br>• 14 | 9        |

| अयाचतार्थेरन्वर्थेने च याच्ञां चकार सा ।<br>मम भर्ता महातेजा वयसा पश्चविंशकः ॥         | १० |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते ।<br>रामेति प्रथितो लोके गुणवान्सत्यवाञ्छाचिः ॥    | ११ |
| विशालाक्षो महाबाहुः सर्वमृतहिते रतः ।<br>कामार्तस्तु महातेजाः पिता दशरथः स्वयम् ॥      | १२ |
| कैकेय्याः प्रियकामार्थे तं रामं नाभ्यषेचयत् ।<br>अभिषेकाय तु पितुः समीपं राममागतम् ॥   | १३ |
| कैकेयी मम भर्तारमित्युवाच धृतं वचः ।<br>तव पित्रा समाज्ञप्तं ममेदं शृणु राघव ॥         | १४ |
| भरताय प्रदातन्यिमदं राज्यमकण्टकम् ।<br>त्वया हि खळु वस्तन्यं नव वर्षाणि पश्च च ॥       | १५ |
| वने पत्रज काकुतस्थ पितरं मोचयानृतात् । तथेत्युक्त्वा च तां रामः केकेयीमकुतोभयः ॥       | १६ |
| चकार तद्वचस्तस्या मम भर्ता दृढवतः ।<br>द्यात्र प्रतिगृद्धीयात्सत्यं ह्रयात्र चानृतम् ॥ | १७ |

| एतद्वाह्मण रामस्य ध्रुवं व्रतमनुत्तमम् ।<br>तस्य भ्राता तु द्वैमालो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान् ॥ १        | 6          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| रामस्य पुरुषच्यात्रः सहायः समरेऽरिहा ।                                                                |            |
|                                                                                                       | 9          |
| अन्वगच्छद्धनुष्पाणिः प्रत्रजन्तं मया सह ।<br>जटी तापसरूपेण मया सह सहानुजः ॥ २                         | 0          |
| पविष्टो दण्डकारण्यं धर्मनित्यो जितेन्द्रियः ।<br>ते वयं प्रच्युता राज्यात्कैकेय्यास्तु कृते त्रयः ॥ र | 8          |
| विचराम द्विजश्रेष्ठ वनं गम्भीरमोजसा ।<br>समाध्यस मुहूर्त तु शक्यं वस्तुमिह त्वया ॥ २                  | २          |
| आगमिष्यति मे भर्ता वन्यमःदाय पुष्कलम् ।<br>रुखन्गोवान्वराहांश्च हत्वादायामिषान्बहून् ॥                | <b>१</b> ३ |
| स त्वं नाम च गोतं च कुलं चाचक्ष्व तत्वतः। एकश्च दण्डकारण्ये किमर्थं चरसि द्विज।।                      | १४         |
| एवं त्रुवन्त्यां सीतायां रामपत्न्यां महाबकः ।<br>प्रत्यवाचीतां तीत्रं सवणी सक्षमाधियः ॥               | <b>ર</b>   |

| येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरपत्रगाः।<br>अहं स रावणो नाम सीते रक्षोगणेश्वरः॥                 | ₹8         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| त्वां तु काञ्चनवर्णामां दृष्टा कौरोयवासिनीम् ।<br>रतिं स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते ॥ | २७         |
| बह्वीनामुत्तमस्त्रीणामाहतानामितस्ततः ।<br>सर्वासामेव भद्रं ते ममात्रमहिषी भव ॥               | 20         |
| रुद्धा नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी ।<br>सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा नगमूर्घनि ॥           | २९         |
| तत्र सीते मया सार्धं वनेषु विहरिष्यसि । न चास्यारण्यवासस्य स्पृह्यिष्यसि मामिनि ॥            | ३०         |
| पञ्च दास्यः सहस्राणि सर्वामरणभूषिताः ।<br>सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि ॥            | <b>३</b> ? |
| रावणेनैवमुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा।<br>प्रत्युवाचानवद्याङ्गी तमनादृत्य राक्षसम्॥             | <b>३</b>   |
| महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्रसहशं पतिम्।                                                       |            |

महोद्धिमिवाक्षोभ्यमहं राममनुत्रता ॥

| सर्वलक्षणसम्पन्नं न्ययोधपरिमण्डलम् ।<br>सत्यसन्धं महाभागमहं राममनुत्रता ॥                         | ३४    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| महाबाहुं महोरस्कं सिंह विकान्तगामिनम् ।<br>नृसिंहं सिंहसङ्काशमहं राममनुत्रता ॥                    | ३५    |
| पूर्णचन्द्राननं रामं राजवत्सं जितेन्द्रियम् । पृथुकीर्तिं महात्मानमहं राममनुव्रता ॥               | ३६    |
| त्वं पुनर्जम्बुकः सिंहीं मामिच्छसि सुदुर्लमाम्<br>नाहं शक्या त्वया स्प्रष्टुमादित्यस्य प्रभा यथा। |       |
| पादपान्काञ्चनान्नुनं बहून्पश्यसि मन्दभाक् ।<br>राघवस्य प्रियां भायौ यस्त्विमिच्छसि रावण ॥         | ३८    |
| क्षुधितस्य हि सिंहस्य मृगशलोस्तरस्वनः ।<br>आशीविषस्य वदनाइंष्ट्रामादातुमिच्छसि ॥                  | ३९    |
| मन्दरं पर्वतश्रेष्ठं पाणिना हर्तुमिच्छसि ।<br>कालकूटं विषं पीत्वा खिस्तिमान्गन्तुमिच्छसि ।        | 1 80  |
| अक्षि सूच्या प्रमृजसि जिह्नया हेक्षि च क्षुरम्।<br>राघवस्य प्रियां भार्यो योऽधिगन्तुं त्विमच्छसि  | 11 88 |

अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्रं तर्तुमिच्छिसि । सूर्याचन्द्रमसौ चोभौ पाणिभ्यां हर्तुमिच्छिसि ॥ ४२

यो रामस्य प्रियां भार्यो प्रधर्षियतुमिच्छसि । अमि प्रज्वितं दृष्टा वस्त्रेणाहर्तुमिच्छसि ॥

करयाणवृत्तां रामस्य यो भायां हर्तुमिच्छसि । अयोमुखानां शूळानामये चरितुमिच्छसि । रामस्य सहशीं भायां योऽधिगन्तुं त्वमिच्छसि ॥ ४४

83

यदन्तरं सिंहशृगालयोवने
यदन्तरं स्यन्दिनिकासमुद्रयोः।
सुराष्ट्रयसौवीरकयोधदन्तरं
तदन्तरं वै तव राघवस्य च॥

यदन्तरं काश्चनसीसलोहयो-यदन्तरं चन्दनवारिपङ्कयोः। यदन्तरं हस्तिबिडालयोवने तदन्तरं दाशरथस्तिवेव च॥

यदन्तरं वायसवैनतेययो-र्यदन्तरं मद्गुमयूरयोरि । यदन्तरं सारसगृधयोर्वने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥

80

तस्मिन्सहस्राक्षसमप्रभावे
रामे स्थिते कार्मुकबाणपाणौ ।
हतापि तेऽहं न जरां गमिप्ये
वज्रं यथा मक्षिकयावगीर्णम् ॥

86

इतीव तद्वाक्यमदुष्टभावा सुधृष्टमुक्त्वा रजनीचरं तम् । गात्रप्रकम्पव्यथिता बभ्व वातोद्धता सा कदलीव तन्वी ॥

29

तां वेपमानामुपलक्ष्य सीतां स रावणो मृत्युसमप्रमावः । कुलं बलं नाम च कम् च स्वं समाचचक्षे भयकारणार्थम् ॥

40

इति सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥



### अष्टचत्वारिंदाः सर्गः ॥

एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां संरब्धः परुषं वचः। रुलाटे भूकृटीं कृत्वा रावणः प्रत्युवाच ह ॥ भ्राता वैश्रवणस्याहं सापत्न्यो वरवर्णिनि । रावणो नाम भद्रं ते दश्यीवः प्रतापवान् ॥ यस्य देवाः सगन्धर्वाः पिशाचपतगोरगाः । विद्रवन्ति भयाद्गीता मृत्योरिव सदा प्रजाः॥ येन वैश्रवणो राजा द्वैमात्रः कारणान्तरे। द्वन्द्वमासादितः कोघाद्रणे विकम्य निर्जितः ॥ यद्भयार्तः परित्यज्य स्वमधिष्ठानमृद्धिमत्। कैलासं पर्वतश्रेष्ठमध्यास्ते नरवाहनः॥ यस्य तत्पुष्पकं नाम विमानं कामगं शुभम्। वीर्यादेवार्जितं भद्रे येन यामि विहायसम् ॥ मम सञ्जातरोषस्य मुखं दृष्ट्रेव मैथिलि। विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः शकपुरोगमाः ॥

| यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति शङ्कतः ।<br>तीत्रांशुः शिशिरांशुश्च भयात्संपद्यते रविः ॥ ८       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निष्कम्पपत्रास्तरवो नद्यश्च स्तिमितोदकाः ।<br>भवन्ति यत्र यत्राहं तिष्ठामि विचरामि च ॥ ९           |
| मम पारे समुद्रस्य लङ्का नाम पुरी शुमा ।<br>सम्पूर्णा राक्षसैर्घोरेर्घथेन्द्रस्यामरावती ॥ १०        |
| प्राकारेण परिक्षिता पाण्डरेण विराजता ।<br>हेमकक्ष्या पुरी रम्या वैद्धर्यमयतोरणा ॥ ११               |
| हस्त्यभ्ररथसंवाधा तूर्यनादिवनादिता।<br>सर्वकारुफलेर्ष्ट्रिक्षैः संकुलोद्यानशोभिता॥ १२              |
| तत्र त्वं वसती सीते राजपुति मयां सह । न सारिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनिस्वनी ॥ १३                  |
| भुञ्जाना मानुषान्भोगान्दिन्यांश्च वरवर्णिनि ।<br>न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुषः ॥ १४         |
| स्थापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथेन यः।<br>मन्दवीर्यः सुतो ज्येष्ठस्ततः प्रस्थापितो ह्ययम्॥ १५ |

| तेन कि अष्टराज्येन रामेण गतचेतसा । किरण्यसि विशालाक्षि तापसेन तपस्तिना ॥                      | १६         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सर्वराक्षसमर्तारं कामात्स्वयमिहागतम् ।<br>न मन्मथशराविष्टं प्रत्याख्यातुं त्वमईसि ॥           | १७         |
| प्रत्याख्याय हि मां भीरु परितापं गमिष्यसि ।<br>चरणेन भिहत्येव पुरूरवसमुर्वशी ॥                | ? <        |
| अङ्गुल्या न समो रामो मम युद्धे स मानुष: ।<br>तव भाग्येन संप्राप्तं भजस्व वरवर्णिनि ॥          | १९         |
| एवमुक्ता तु वैदेही कुद्धा संरक्तलोचना।<br>अत्रवीत्परुषं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपम्॥            | २०         |
| कथं वैश्रवणं देवं सर्वभृतनमस्कृतम् ।<br>भातरं व्यपदिश्य त्वमशुमं कर्तिमिच्छिसि ॥              | २१         |
| अवस्यं विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः ।<br>येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिरजितेन्द्रियः ॥ | 22         |
| अपहत्य शर्ची मार्यो शक्यमिन्द्रस्य जीवितुम् ।<br>न च रामस्य भार्यो मामपनीयास्ति जीवितम् ॥     | <b>२</b> ३ |

#### एकोनपञ्चाशः सर्गः

जीवेचिरं वज्रधरस्य हस्ता-च्छचीं प्रधृष्याप्रतिरूपरूपाम् । न माहशीं राक्षस दूषियत्व। पीतामृतस्यापि तवास्ति मोक्षः ॥

२४

इति अष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥



## एकोनपञ्चाराः सर्गः ॥

सीताया वचनं श्रुत्वा दश्यीवः प्रतापवान् ।

हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहद्भपः ॥

स मैथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे च ततो भृश्म् ।
नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर्यपराक्रमौ ॥

उद्घेदं भुजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः ।
आवियं समुद्रं च हन्यां मृत्युं रणे स्थितः ॥

अर्के रुम्ध्यां शरैस्तीक्ष्णैर्निर्मिन्द्यां हि महीतल्रम् ।

कामरूपिणमुन्मते पश्य मां कामदं पतिम् ॥

एवमुक्तवतस्तस्य सूर्यकल्पे शिखिपमे ।

कुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बम्बतुः ॥

| सद्यः सौम्यं परित्यज्य भिक्षुरूपं स रावणः ।<br>स्वं रूपं कालरूपामं भेजे वैश्रवणानुजः ॥   | Ę  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| संरक्तनयनः श्रीमांस्तप्तकाश्चनकुण्डलः ।<br>क्रोधेन महताविष्टो नीलजीम्तसन्तिमः ॥          | ૭  |
| दशास्यः कार्मुकी बाणी बभूव क्षणदाचरः ।<br>स परित्राजकच्छदा महाकायो विहाय तत् ॥           | 6  |
| प्रतिपद्य स्वकं रूपं रावणो राक्षसाधियः ।<br>संरक्तनयनः क्रोधाज्जीम्तनिचयप्रभः ॥          | 9, |
| रक्ताम्बरधरस्तस्थौ स्त्रीरतं प्रेक्ष्य मैथिलीम् । स तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रमामिव ॥ | १० |
| वसनाभरणोपेतां मैथिलीं रावणोऽब्रवीत् ।<br>त्रिषु लोकेषु विख्यातं यदि मर्तारमिच्छसि ॥      | 88 |
| मामाश्रय वरारोहे तवाहं सहशः पतिः।<br>मां अजस्व चिराय त्वमहं स्ठ.व्यः शियस्तव॥            | १२ |
| नैव चाहं कचिद्धद्रे करिष्ये तव विवियम् ।<br>त्यज्यतां मानुषो भावो मिय भावः प्रणीयताम् ॥  | १३ |

अङ्केनादाय वैदेहीं रथमारोपयत्तदा ।

सा गृहीना विजुकोश रावणेन यशस्त्रनी ॥ २१

| रामेति सीतां दुःखार्ता रामं दूरगतं वने । तामकामां स कामार्तः पन्नगेन्द्रवधूमिव ॥      | २२ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| विवेष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः ।<br>ततः सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विहायसा ॥         | २३ |
| भृशं चुकोश मत्तेव भ्रान्तचिता यथातुरा ।<br>हा रुक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तपसादक ॥       | २४ |
| ह्रियमाणां न जानीचे रक्षसा माममर्षिणा।<br>जीवितं सुखमर्थाश्च धर्महेतोः परित्यजन्॥     | २५ |
| ह्रियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि ।<br>ननु नामाविनीतानां विनेतासि परन्तप ॥           | २६ |
| कथमेवंविधं पापं न त्वं शास्ति हि रावणम् ।<br>ननु सद्योऽविनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलम् ॥ | २७ |
| कालोऽप्यङ्गी भवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये। स कर्म कृतवानेतत्कालोपहतचेतनः॥               | २८ |
| जीवितान्तकरं घोरं रामाद्यसन्माप्नुंहि ।                                               | 20 |

| ह्रिये यद्धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशिवनः।                                                   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| आमन्त्रये जनस्थाने कर्णिकारान्युपुष्पितान् ॥                                             | ३०  |
| क्षिप्रं रामाय शंसध्वं सीतां हरति रावणः ।<br>माल्यवन्तं शिखरिणं वन्दे प्रस्रवणं गिरिम् ॥ | 3 ? |
| क्षिपं रामाय शंस त्वं सीतां हरित रावणः।<br>हंसकारण्डवाकीणां वन्दे गोदावरीं नदीम्।।       | 32  |
| क्षिपं रामाय शंस त्वं सीतां हरति रावणः । देवतानि च यान्यस्मिन्वने विविधपादपे ॥           | ३३  |
| नमस्करोम्यहं तेभ्यो भर्तुः शंसत मां हताम्।<br>यानि कानिचिद्प्यत्र सत्वानि निवसन्त्युत ॥  | 38  |
| सर्वाण शरणं यामि मृगपक्षिगणानिष ।<br>ह्रियमाणां प्रियां भर्तुः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् ॥  | ३५  |
| विवशापहता सीता रावणेनेति शंसत ।<br>विदित्वा मां महावाहुरमुत्रापि महाबलः ॥                | ३६  |
| आनेष्यति प्रशक्तम्य वेवस्वतह्तामपि ।                                                     | 310 |

वनस्पतिगतं गृघं ददर्शीयतलोचना ।
सा तगुद्रीक्ष्य सुत्रोणी रावणस्य वशं गता ॥ ३८
समाक्रन्दद्भयपरा दुःखोगहत्या गिरा ।
जटायो पश्य मामार्थ हि्यमाणामनाथवत् ॥ ३९
अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा ।
नेष वारियतुं शक्यस्तव कूरो निशाचरः ॥ ४०
सत्तवाञ्चितकाशी च सायुधश्चेव दुर्मतिः ।
रामाय तु यथातत्वं जटायो हरणं मम ।

इति एकोनपञ्चाशः सर्गः॥

88

लक्ष्मणाय च तत्सर्वमाख्यातव्यमशेषतः ॥



#### पञ्चाराः सर्गः ॥

तं शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे । निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः ॥

ततः पर्वतकूटामस्तीक्षणतुण्डः स्वगोत्तमः । वनस्यतिगतः श्रीमान्व्याजद्दार शुभां गिरम् ॥

| दशगीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्यसंश्रयः । जटायुर्नाम नाम्नाइं गृधराजो महाबलः ॥                | भ   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः। लोकानां च हिते युक्तो रामो दशस्थात्मजः॥               |     |
| तस्येषा होकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्वनी । सीता नाम वरारोहा यां त्वं हर्तुभिहेच्छसि ॥            | ષ   |
| कथं राजा स्थितो धर्मे परदारान्परामृशेत्।<br>रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल ॥                | Ę   |
| निवर्तय मितं नीचां परदारामिमर्शनात् ।<br>न तत्समाचरेद्धीरो यत्परोऽस्य विगर्हयेत् ॥          | ७   |
| यथात्मनस्तथान्येषां दारा रक्षया विपश्चिता।<br>धर्ममर्थे च कामं च शिष्टाः शास्त्रिष्वनागतम्॥ | 6   |
| व्यवस्यन्ति न राजानः पौलस्त्यकुलनन्दन ।<br>राजा धर्मश्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधिः ।   | 1 9 |
| धर्मः शुमं वा पापं वा राजमूलं प्रवर्तते ।<br>पापस्वभावश्चपत्रः कथं त्वं रक्षसां वर ॥        |     |

ऐश्वर्यमभिसंप्राप्तो विमानमिव दुष्कृति:। कामं खभावो यो यस्य न शक्यः परिमार्जितुम् ॥ ११ न हि दुष्टात्मनामार्थमावसत्यालये चिरम्। विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबल: ॥ नापराध्यति धर्मात्मा कथं तस्यापराध्यसि । यदि शूर्पणखाहेतोर्जनस्थानगतः खरः ॥ १३ अतिवृत्तो हतः पूर्वं रामेणाक्षिष्टकर्मणा । अत्र ब्रुहि यथातत्वं को रामस्य व्यतिक्रमः ।। 88 यस्य त्वं लोकनाथस्य भायां हत्वा गमिष्यसि । क्षिप्रं विसृज वैदेहीं मा त्वा घोरेण चक्षुषा ॥ १५ दहेद्दनभूतेन वृत्रमिन्द्राशनिर्यथा। सर्पमाशीविषं बद्धवा वस्त्रान्ते नावबुध्यसे ॥ १६ प्रीवायां प्रतिमुक्तं च कालपाशं न पश्यसि । स भारः सौम्य भर्तव्यो यो नरं नावसादयेत् ॥ 80

तदन्नमपि भोक्तव्यं जीर्थते यदनामयम् । यत्कृत्वा न भवेद्धमीं न कीर्तिन यशो भुवि ॥ १

| शरीरस्य भवेरखेदः कस्तत्कर्म समाचरेत् । षष्टिर्वर्षसहस्राणि मम जातस्य रावण ॥               | १९ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| पितृपैतामहं राज्यं यथावदनुतिष्ठतः ।<br>वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सशरः कवची रथी ॥          |    |
| तथाप्यादाय वैदेहीं कुशली न गमिष्यसि । न शक्तस्त्वं बलाद्धर्तुं वैदेहीं मम पश्यतः ॥        | २१ |
| हेतुभिन्यीयसंयुक्तैर्घुवां वेद्रध्रुतीमिव।<br>युध्यस्व यदि शूरोऽसि मुहूर्त तिष्ठ रावण॥    | 22 |
| श्रायिष्यसे हतो भूमौ यथा पूर्व खरस्तथा।<br>असक्रत्संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः॥           | २३ |
| न चिराचीरवासास्त्वां रामो युधि वधिष्यति ।<br>किं नु शक्यं मया कर्तुं गतौ दूरं नृपात्मजौ ॥ |    |
| क्षिपं त्वं नश्यसे नीच तयोभीतो न संशयः।<br>न हि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभामिमाम्॥         |    |
| सीतां कमलपत्राक्षीं रामस्य महिषीं प्रियाम् । अवस्य महाद्मानः ॥                            |    |

जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च।
तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहुर्त पश्य रावण ॥
२

युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्राणं निशाचर । वृन्तादिव फलं त्वां तु पातयेयं स्थोत्तमात् ॥ २०

इति पञ्चाद्याः सर्गः ॥

#### एकपञ्चाराः सर्गः ॥

इत्युक्तस्य यथान्यायं रावणस्य जटायुषा । कुद्धस्यामिनिभाः सर्वा रेजुर्विशतिदृष्टयः ॥

संरक्तनयनः कोपात्तप्तकाञ्चनकुण्डलः । राक्षसेन्द्रोऽभिदुद्राव पतगेन्द्रममर्षणः ॥

स संप्रहारस्तुमुलस्तयोस्तस्मिन्महावने । वभूव वातोद्धतयोर्भेघयोर्गगने यथा ॥

तह्रभ्वाद्भुतं युद्धं गृधराक्षसयोस्तदा । सपक्षयोमील्यवतोमहापर्वतयोरिव ॥

| ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णामैश्च विकर्णिभिः। अभ्यवर्षन्महाघोरैर्गृधराजं महाबलः॥           | 4             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| स तानि शरजालानि गृधः पत्ररथेश्वरः ।<br>जटायुः प्रतिजग्राह रावणास्त्राणि संयुगे ॥        | Ę             |
| तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः । चकार बहुधा गाले त्रणान्यतगसत्तमः ॥           | ,<br><b>9</b> |
| अथ कोधाद्दशमीवो जमाह दश मार्गणान्।<br>मृत्युदण्डनिमान्घोराञ्शत्रुपर्दनकाङ्क्षया॥        | 6             |
| स तैर्बाणेर्महावीयः पूर्णमुक्तैरिजझगैः। विभेद निशितैस्तीक्ष्णेर्गृष्ठं घोरैः शिलीमुखैः॥ | 9             |
| स राक्षसरथे पश्यञ्जानकीं बाष्पकोचनाम् । अचिन्तयित्वा तान्वाणान्राक्षसं समभिद्रवत् ॥     | १०            |
| ततोऽस्य सरारं चापं मुक्तामणिविमुषितम् ।<br>चरणाभ्यां महातेजा वमञ्ज पतगेश्वरः ॥          | <b>१ १</b>    |
| ततोऽन्यद्धनुरादाय रावणः कोधमूर्च्छितः ।<br>विवर्ष शरवर्षाणि शतशोऽथ सहस्रशः ॥            | १२            |

| शरेरावारितस्तस्य संयुगे पतगेश्वरः ।<br>कुलायमुपसंगातः पक्षीव प्रबमौ तदा ॥            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| स तानि शरवर्षाणि पक्षाभ्यां च विध्य च । चरणाभ्यां महातेजा बभङ्गास्य महद्भनुः ॥       |
| तचामिसदशं दीप्तं रावणस्य शरावरम् ।<br>पक्षाभ्यां स महावीर्यो व्याधुनोत्पतगेश्वरः ॥   |
| काष्ट्रनोरङ्खदान्दिन्यान्पिशाचवदनान्खरान् ।<br>तांश्चास्य जवसंपन्नाञ्जवान समरे बली ॥ |
| वरं तिवेणुसम्पन्नं कामगं पावकार्चिषम् । मणिहेमविचित्राङ्गं बमझ च महारथम् ॥           |
| पूर्णचन्द्रपतीकाशं छतं च व्यजनैः सह ।<br>पातयामास वेगेन ग्रहिभी राक्षसैः सह ॥        |
| सारथेश्वास्य वेगेन तुण्डेनैव महच्छिरः ।<br>पुनर्व्यपाहरच्छ्रीमान्पक्षिराजो महाबलः ॥  |
| स भग्नधन्वा विरथो इताधो हतसारथिः। अङ्केनादाय वैदेहीं पपात भुवि रावणः॥                |
|                                                                                      |

| दृष्ट्या निपतितं भृमौ रावणं भग्नवाहनम् ।<br>साधु साध्विति भृतानि गृधराजमपूजयन् ॥        | २१        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| परिश्रान्तं तु तं दृष्ट्वा जरया पक्षियृथपम् । उत्पपात पुनर्हृष्टो मैथिलीं गृह्य रावणः ॥ | <b>२२</b> |
| तं प्रहृष्टं निधायाङ्के गच्छन्तं जनकात्मजाम् । गृधराजः समुत्पत्य समभिद्रुत्य रावणम् ॥   | २३        |
| समावार्य महातेजा जटायुरिद्मब्रवीत् ।<br>वज्रसंस्पर्शवाणस्य भायां रामस्य रावण ॥          | 28        |
| अरुपबुद्धे हरस्येनां वधाय खळ रक्षसाम् ।<br>समित्रबन्धुः सामात्यः सबलः सपरिच्छदः ॥       | २५        |
| विषपानं पिबस्येतितपासित इवोदकम् ।<br>अनुबन्धमजानन्तः कर्मणामविचक्षणाः ॥                 | २६        |
| शीव्रमेव विनश्यन्ति यथा त्वं विनशिष्यसि ।<br>बद्धस्त्वं कालपाशेन क गतस्तस्य मोक्ष्यसे ॥ | २७        |
| वधाय बिडशं गृह्य सामिषं जलजो यथा। न हि जात दराधषीं काकृतस्थी तब रावण।।                  | २८        |

|   | धर्षणं चाश्रनस्यास्य क्षमिष्येते तु राघवौ ।<br>यथा त्वया कृतं कर्म भीरुणा लोकगर्हितम् ॥ २९      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | तस्कराचिरतो मार्गो नेष वीरनिषेवितः।<br>युष्यस्य यदि शूरोऽसि मुहूर्तं तिष्ठ रावण॥ ३०             |
|   | श्रायिष्यसे हतो भूमौ यथा भाता खरस्तथा।<br>परेतकाळे पुरुषो यत्कर्म प्रतिपद्यते।। ३१              |
| , | विनाशायात्मनोऽधर्म्यं प्रतिपन्नोऽसि कर्म तत्।<br>पापानुबन्धो वै यस्य कर्मणः कर्म को नु तत्।। ३२ |
|   | कुर्वीत लोकाधिपतिः स्वयंभूभगवानपि ।                                                             |
|   | एवमुक्त्वा शुभं वाक्यं जटायुस्तस्य रक्षसः ॥ ३३<br>निपपात भृशं पृष्ठे दश्रश्रीवस्य वीयवान् ।     |
|   | तं गृहीत्वा नस्वैस्तीक्षणिर्विरराद समन्ततः ॥ ३४ अधिकृढो गजारोहो यथा स्याद्दुष्टवारणम् ।         |
|   | विरराद नखेरहा तुण्डं पृष्ठे समर्पयन् ॥ ३५                                                       |
|   | केशांश्चोत्पाटयामास नखपक्षमुखायुधः ।<br>स तथा गृधराजेन क्षित्रयमानो मुहुर्मुहुः ॥ ३६            |

88

निपपात हतो गृघो धरण्यामल्पजीवित:।

तं दृष्टा पतितं भूमी क्षतनाई नटायुषम् ।

अभ्यधावत वदेही खबन्धुमिव दुःखिता ॥

तं नीलजीम्तनिकाशकरुपं सुपाण्डुरोरस्कमुदारवीर्यम् । ददशं लङ्काधिपतिः पृथिव्यां जटायुषं शान्तमिवासिदावम् ॥

84

ततस्तु तं पत्ररथं महीतले निपातितं रावणवेगमर्दितम् । पुनः परिष्वज्य शशिषभानना रुरोद सीता जनकात्मजा तदा ॥

38

इति एकपञ्चाशः सर्गः ॥



## द्विपञ्चाराः सर्गः ॥

तमल्पजीत्रितं गृघं स्फुरन्तं राष्ट्रसाधिपः। ददर्श भूमौ पतितं समीपे राघवाश्रमात्॥

8

सा तु ताराधिपमुखी रावणेन समीक्ष्य तम्। गृष्रराजं विनिहतं विल्लाप सुदुःखिता॥

२

आलिङ्ग्य गृष्टं निहतं रावणेन बलीयसा । विल्लाप सुदुःखार्ता सीता शशिनिमानना ॥

| निमित्तं रुक्षणज्ञानं शकुनिस्वरदर्शनम् ।<br>अवश्यं सुखदुःखेषु नराणां प्रतिदृश्यते ॥           | 8  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| नूनं राम न जानासि महद्यसनमात्मनः। धावन्ति नृनं काकुत्स्थं मदर्थं मृगपक्षिणः॥                  | 4  |
| अयं हि पापचारेण मां त्रातुमभिसङ्गतः।<br>शेते विनिहतो भूमौ ममाभाग्याद्विहङ्गमः॥                | Ę  |
| त्राहि मामच काकुत्स्थ रुक्ष्मणेति वराङ्गना ।<br>सुसन्त्रस्ता समाकन्दच्छृण्वतां तु यथान्तिके ॥ | હ  |
| तां क्रिष्टमाल्याभरणां विरुपन्तीमनाथवत् ।<br>अभ्यघावत वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः ॥             | 6  |
| तां लतामिव वेष्टन्तीमालिङ्गन्तीं महाद्रुमान् ।<br>मुख्य मुख्येति बहुशः पवदन्राक्षसाधिपः ॥     | 9  |
| कोशन्तीं राम रामेति रामेण रहितां वने ।<br>जीवितान्ताय केरोषु जयाहान्तकसन्निमः ॥               | १० |
| प्रधर्षितायां सीतायां बभूव सचराचरम् ।<br>जगत्सर्वममर्यादं तमसान्धेन संवृतम् ॥                 | 22 |

| न वाति मारुतस्तत्र निष्प्रमोऽमूहिवाकरः । हृष्ट्या सीतां परामृष्टां दीनां दिव्येन चक्षुषा ॥ १२    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कृतं कार्यमिति श्रीमान्व्याजहार पितामहः।<br>प्रहृष्टा व्यथिताश्चासन्सर्वे ते परमर्षयः। १३        |
| दृष्ट्या सीतां परामृष्टां दृण्डकारण्यवासिनः ।<br>रावणस्य विनाशं च प्राप्तं बुद्ध्वा यहच्छया ॥ १४ |
| स तु तां राम रामेति रुदन्तीं रुक्ष्मणेति च।<br>जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः॥ १५            |
| तप्ताभरणवर्णाङ्गी पीतकौशेयवासिनी ।<br>रराज राजपुत्नी तु विद्युत्सौदामिनी यथा ॥ १६                |
| उद्धृतेन च वस्त्रेण तस्याः पीतेन रावणः ।<br>अधिकं प्रतिबम्राज गिरिर्दीप्त इवामिना ॥ १७           |
| तस्याः परमकल्बाण्यास्ताम्राणि सुरभीणि च। पद्मपत्राणि वैदेशा अभ्यकीर्यन्त रादणम् ॥ १८             |
| तस्याः कोशेयसुद्ध्तमाकाशे कनकप्रमम् । वभौ चादित्यरागेण ताम्रमभ्रमिवातपे ॥ १९                     |

| ,, | तस्यास्तत्सुनसं वक्त्रमाकारो रावणाङ्कगम् । न रराज विना रामं विनालिभिव पङ्कजम् ॥            | २  | 0   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|    | बम्व जलदं नीलं भित्वा चन्द्र इवोदितः ।<br>सुललाटं सुकेशान्तं पद्मगर्भाषम्त्रणम् ॥          | 2  | ?   |
|    | शुक्रैः सुविमलैर्दन्तैः प्रभावद्भिरलंकृतम् ।<br>तस्यास्तद्विमलं वक्त्रमाकाशे रावणाङ्गगम् ॥ | 2  | 2   |
|    | रुदितं व्ययमृष्टासं चन्द्रवित्यदर्शनम् ।<br>सुनासं चारु ताम्रोष्टमाकाशे हाटकप्रमम् ॥       | 2  | 3   |
|    | राक्षसेन्द्रसमाधृतं तस्यास्तद्वदनं शुभम् ।<br>शुशुमे न विना रामं दिवा चन्द्र इवोदितः ।     | 2  | 8   |
|    | सा हेमवर्णा नीलाङ्गं मैथिली राक्षसाधियम्। गुगुमे काञ्चनी काञ्ची नीलं मणिमिवाश्रिता॥        | 2  | 4   |
|    | सा पद्मगौरी हेमामा रावणं जनकात्मजा। विद्युद्धनिवाविद्य शुशुमे तसम्पणा।।                    | 2, | ध्य |
|    | तरुपवालरक्ता सा नीलाङ्गं राक्षसेश्वरम् ।<br>प्राशोभयत वदेही गजं कक्ष्येव काञ्चनी ॥         | 2  | 9   |

| तस्या भूषणघोषेण वैदेह्या राक्षसाधियः।                                                    | २८  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| उत्तमाङ्गाच्चुता तस्याः पुष्पवृष्टिः समन्ततः ।<br>सीताया ह्रियमाणायाः पपात धरणीतले ॥     | २९  |
| सा तु रावणवेगेन पुष्पवृष्टिः समन्ततः ।<br>समाधूता दशमीवं पुनरेवाभ्यवर्तत ॥               | 30  |
| अभ्यवतित पुष्पाणां धारा वैश्रवणानुजम् ।<br>नक्षत्रमाला विमला मेरुं नगमिवोन्नतम् ॥        | ३१  |
| चरणान्नुपुरं भ्रष्टं वैदेह्या रत्नम्षितम् ।<br>विद्युनमण्डलसङ्काशं पपात मधुरखनम् ॥       | ३२  |
| तां महोल्कामिवाकाशे दीप्यमानां स्वतेजसा । जहाराकाशमाविश्य सीतां वैश्रवणानुजः ॥           | ३३  |
| तस्यास्तान्यमिवणीनि भूषणानि महीतले ।<br>सघोषाण्यवकीर्घन्त क्षीणास्तारा इवाम्बरात् ॥      | 38  |
| तत्याः स्तनान्तराद्धष्टो हारस्ताराधिष्युतिः ।<br>वैदेह्या निपतन्माति गङ्गेव गगनाच्चुना ॥ | m's |

| उत्पातवाताभिहता नानाद्विजगणायुताः।          |      |
|---------------------------------------------|------|
| मा भैरिति विध्तात्रा व्याजहुरिव पादपाः ॥    | ३६   |
| निलन्यो ध्वस्तकमलास्नस्तमीनजलेचराः।         |      |
| सखीमिव गतोच्छ्वासामन्वशोचन्त मैथिलीम् ॥     | ३७   |
| समन्ताद्भिसम्पत्य सिंहव्यात्रमृगद्विजाः।    |      |
| अन्वधावंस्तदा रोषातसीतां छायानुगामिनः ॥     | ३८   |
| जलप्रातास्रमुखाः शृङ्गिरुच्छ्तबाहवः ।       |      |
| सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीव पर्वताः॥    | ३९   |
| हियमाणां तु वैदेहीं दृष्ट्या दीनो दिवाकर:।  |      |
| प्रतिध्वस्तप्रमः श्रीमानासीत्पाण्डरमण्डलः ॥ | 80   |
| नास्ति धर्मः कुतः सत्यं नार्जवं नानृशंसता । |      |
| यत्र रामस्य वैदेहीं भार्या हरति रावणः ॥     | 8 \$ |
| इति सर्वाणि भूतानि गणशः पर्यदेवयन् ।        |      |
| वित्रस्तका दीनमुखा रुरुदुर्भृगपोतकाः॥       | 83   |
| उद्वीक्योद्वीक्य नयनरास्रवाताविलेक्षणाः ।   |      |
| सुपवेषितगात्राश्च बभृतुर्वनदेवताः ॥         | 83   |

विक्रोशन्तीं हढं सीतां हृष्टा दुःखं तथा गताम्। तां तु लक्ष्मण रामेति कोशन्तीं मधुरस्वरम्॥ ४४

अवेक्षमाणां बहुशो वैदेहीं घरणीतलम् । स तामाकुलकेशान्तां विषयृष्टविशेषकाम् । जहारात्मविनाशाय दशग्रीवो मनस्विनीम् ॥

84

ततस्तु सा चारुदती शुचिस्मिता विनाकृता बन्धुजनेन मैथिली। अपस्यती राघवलक्षमणावुमौ विवर्णवक्त्रा भयभारपीडिता॥

४६

इति द्विपञ्चाशः सर्गः॥

विपञ्चाराः सर्गः ॥

खमुत्पतन्तं तं दृष्टा मैथिली जनकात्मजा। दुःखिता परमोद्विमा भये महति वर्तिनी॥

रोषरोदनताम्राक्षी भीमाक्षं राक्षसाधियम् । रुदन्ती करुणं सीता हियमाणेदमन्नवीत् ॥

| न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण ।<br>ज्ञात्वा विरहितां यन्मां चोरयित्वा पळायसे ॥      | ३   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| स्वयेव नृतं दुष्टात्मन्भीरुणा हर्तुमिच्छता।<br>ममापवाहितो भर्ता मृगरूपेण मायया॥       | 8   |
| यो हि मामुचतस्त्र तुं सोऽप्ययं विनियातितः। गृधराजः पुराणोऽसौ श्वशुरस्य सखा मम ॥       | 4   |
| परमं खलु ते वीर्यं दृश्यते राक्षसाधम । विश्राव्य नामधेयं हि युद्धेनास्मि जिता त्वया ॥ | E   |
| ईहरां गहितं कम कथं कृत्या न रुजासे।<br>स्त्रियाश्च हरणं नीच रहिते तु परस्य च॥         | و   |
| कथिष्यन्ति होकेषु पुरुषाः कर्म कुतिसतम्। सुनृशंसमधर्मिष्ठं तव शौण्डीर्यमानिनः॥        | 6   |
| धिक्ते शौर्य च सत्वं च यत्वं कथितवांस्तदा ! कुलाकोशकरं होके थिके च रित्रमीहशम् ॥      | 9   |
| किं कर्तुं शक्यमेवं हि यज्जवेतैव धावसि ।                                              | 9 0 |

| न हि चक्षुष्पथ प्राप्य तयाः पााथवपुत्रयाः । ससैन्योऽपि समर्थस्त्वं मुहूर्तमपि जीवितुम् ॥ ११   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| न त्वं तयोः शरस्पर्शं सोढुं शक्तः कथश्चन ।<br>वने प्रज्वितस्येव स्पर्शममेर्विहङ्गमः ॥ १२      |
| साधु कृत्वात्मनः पथ्यं साधु मां मुख्य रावण । मत्प्रधर्षणरुष्टो हि भ्रात्रा सह पतिर्मम ॥ १३    |
| विधास्यति विनाशाय त्वं मां यदि न मुश्चिसि ।<br>येन त्वं व्यवसायेन बलान्मां हर्तुमिच्छिसि ॥ १४ |
| व्यवसायः स ते नीच भविष्यति निरर्थकः ।<br>न ह्यहं तमपश्यन्ती भर्तारं विबुघोपमम् ॥ १५           |
| उत्सहे शृतुदशगा पाणान्धारियतुं चिरम् ।<br>न नृनं चात्मनः श्रेयः पथ्यं वा समवेक्षसे ॥ १६       |
| मृत्युकाले यथा मर्त्यो विपरीतानि सेवते ।<br>मुमूर्षूणां हि सर्वेषां यत्पध्यं तन्न रोचते ॥ १७  |
| पश्याम्यद्य हि कण्ठे त्वां कालपाशावपाशितम् ।                                                  |

यथा चास्मिन्भयस्थाने न विमेषि दशानन ॥ १८

| नदीं वैतरणीं घोरां रुधिरौधनिवाहिनीम्॥                                                                                      | १९         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| असिपत्रवनं चैव भीमं पश्यसि रावण ।<br>तप्तकाश्चनपुष्पां च वैद्ध्यप्रवरच्छदाम् ॥                                             | २०         |
| द्रश्यसे शाल्म हीं तीक्षण मायसें: कण्टकेश्चिताम् न हि त्वमी हशं कृत्वा तस्याली कं महातमनः ॥                                |            |
| चिरतुं शक्ष्यसि चिरं विषं पीत्वेव निर्मृणः। बद्धस्त्वं काळपाशेन दुर्निवारेण रावण॥                                          | <b>२</b> २ |
| क गतो लप्स्यसे शर्म भर्तुर्मम महात्मनः । निमेषान्तरमालेण विना आत्रा महावने ॥                                               | २३         |
| राक्षसा निहता येन सहस्राणि चर्नुदेश।<br>स कथं राघनो वीरः सर्वास्त्र हुशलो वस्री॥                                           | <b>२</b> ४ |
| न त्वां हन्याच्छरेस्तीक्षणैरिष्टमार्यापहारिणम् ।<br>एतचान्यच परुषं वैदेही रावणाङ्कमा ।<br>भयशोकसमाविष्टा करुणं विल्लाप ह ॥ | 24         |
|                                                                                                                            |            |

तथा मृगार्ते बहु चैव माषिणीं विरुापपूर्व करणं च मामिनीन्।

#### जहार पाप: करुणं विवेष्टतीं नृपात्म जामागतगात्रवेपथुम् ॥ ि २६

इति त्रिपञ्चाद्य: सर्गः ॥



# चतुःपञ्चादाः सर्गः ॥

ह्रियमाणा तु वैदेही कश्चित्राथमपश्यती। ददर्श गिरिशृङ्गशान्पञ्च वानरपुङ्गवान् ॥ तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकपमम्। उत्तरीयं वरारोहा शुमान्यामरणानि च ॥

मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति मैथिली। वस्नमुत्सुज्य तनमध्ये निक्षिप्तं सहभूषणम् ।

संभ्रमातु दशयीवस्तत्कर्म न स बुद्धवान्। पिङ्गाक्षाम्तां विशालाक्षीं नेतेरनिमिषैरिव ॥

विक्रोशन्तीं तथा सीतां दहशुर्वानर्षमाः। स च पम्पामतिकम्य लङ्कामभिमुखः पुरीम् ॥

| जगाम रुद्तीं गृह्य वैदेहीं राक्षसेश्वरः ।<br>तां जहार सुसंहष्टो रावणो मृत्युमात्मनः ॥ ६      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| उत्सङ्गेनेव भुजगीं तीक्ष्णदंष्ट्रां महाविषाम् !<br>वनानि सरितः शैलान्सरांसि च विहायसा ॥ ७    |
| स क्षिप्रं समतीयाय शरश्चापादिव च्युतः।<br>तिमिनक्रनिकेतं तु वरुणालयमक्षयम्।। ८               |
| सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरम् ।<br>संभ्रमात्परिवृत्तोर्भी रुद्धमीनमहोरगः ॥ ९              |
| वैदेशां हियमाणायां बम्व वरुणालयः ।<br>अन्तरिक्षगता वाचः ससुजुधारणास्तदा ॥ १०                 |
| एतदन्तो दशमीव इति सिद्धास्तदाबुवन् ।<br>स तु सीतां विवेष्टन्तीमङ्केनादाय रावणः ॥ ११          |
| प्रविवेश पुरी लङ्कां रूपिणीं मृत्युमात्मनः ।<br>सोऽभिगम्य पुरीं लङ्कां सुविभक्तमहापथाम् ॥ १२ |
| संस्टकक्ष्याबहुलं स्वमन्तःपुरमाविशत् ।<br>तत्र तामसितापाङ्गां शोकमोहपरायणाम् ॥ १३            |

| निद्धे रावणः सीतां मयो मायामिव स्त्रियम् ।<br>अन्नवीच द्शमीवः पिशाचीर्घोरद्शनाः ॥ १४                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यथा नेमां पुमान्स्नी वा सीतां पश्यत्यसम्मतः । मुक्तामणियुवर्णानि वस्नाण्याभरण नि च ॥ १५                      |
| यद्यदिच्छेतदेवास्या देयं मच्छन्दतो यथा।<br>या च वक्ष्यति वैदेही वचनं किञ्चिद्रियम्॥ १६                       |
| अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्र तस्या जीवितं प्रियम् ।<br>तथोक्तवा राक्षसींस्तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् ॥ १ ७ |
| निष्कम्यानतः पुरात्तसारिक कृत्यमिति चिन्तयन् ।<br>ददशिष्टौ महावीर्यानराक्षसान्पिशिताशनान् ॥ १८               |
| स तान्दृष्टुः महावीर्यो वरदानेन मोहितः । उवाचैतानिदं वाक्यं प्रशस्य बळवीर्यतः ॥ १९                           |
| नानाप्रहरणाः क्षिप्रमितो गच्छत सत्वराः ।<br>जनस्थानं हतस्थानं भूतपूर्वं स्वरालयम् ॥ २०                       |
| तत्रोष्यतां जनस्याने शून्ये निहतराक्षसे ।<br>पौरुषं बलमाश्रित्य त्रासमुत्सुज्य दूरतः ॥ २१                    |

| बलं हि सुमहचनमें जनस्थाने निवेशितम्।<br>सदूषणस्वरं युद्धे हतं रामेण सायकै:॥               | २२ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| तत्र क्रोधो ममामर्षाद्धैर्यस्योपरि वर्तते । वैरं च सुमहज्जातं रामं प्रति सुदारुणम् ॥      | २३ |
| निर्यातियतुमिच्छामि तच्च वैरमहं रिपोः ।<br>न हि लप्स्याम्यहं निद्रामहत्वा संयुगे रिपुम् ॥ | २४ |
| तं त्विदानीमहं हत्वा खरदृषणघातिनम् । रामं शर्मोपलप्स्यामि धनं लब्धवेव निर्वनः ॥           | २५ |
| जनस्थाने वसद्भिस्तु भवद्भी राममाश्रिता ।<br>प्रवृत्तिरुपनेतव्या किं करोतीति तत्त्वतः ॥    | २६ |
| अप्रमादाच गन्तव्यं सर्वेरिप निशाचरैः ।<br>कर्तव्यश्च सदा यत्नो राघवस्य वधं प्रति ॥        | २७ |
| युष्माकं च बलजोऽहं बहुशो रणमूर्धनि ।<br>अतश्चास्मिज्जनस्थाने मया यूयं नियोजिताः ॥         | २८ |

ततः प्रियं वाक्यमुपेत्य राक्षसा महार्थमष्टावभिवाच रावणम् । विहाय लङ्कां सहिताः प्रतिस्थिरे यतो जनस्थानमलक्षयद्रशनाः॥

२९

ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणः
सुसंप्रहृष्टः परिगृद्धं मैथिलीम् ।
प्रसज्य रामेण च वैरमुत्तमं
बभ्व मोहान्मुदितः स राक्षसः ॥

30

इनी चतु:पञ्चाशः सर्गः ॥



## पञ्चपञ्चाराः सर्गः ॥

संदिश्य राक्षमान्घोरान्रावणोऽष्टौ महावलान् । आत्मानं बुद्धिवैक्कव्यात्कृतकृत्यममन्यत ॥

स चिन्तयानो वैदेहीं कामबाणसमर्पितः। प्रविवेश गृहं रम्यं सीतां द्रन्टुमिस्वरन्।।

स प्रविश्य तु तद्धेश्म रावणो राक्षसाधिपः । अपद्रपद्राक्षसीनध्ये सीतां शोकपरायण'म् ॥

•

2

| अश्रुपूर्णमुखीं दीनां स्रोकभाराभिपीडिताम् ।<br>वायुवेगैरिवाकान्ता मज्जन्तीं नावमर्णवे ॥ | 8   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| मृगयूथपरिश्रष्टां मृगीं धिभिरिवावृताम् ।<br>अधोमुखमुखीं सीतामभ्येत्य च निशाचरः ॥        | ५   |
| तां तु शोकपरां दीनामवशां र'क्षसाधिपः। स बलाइशियामास गृहं देवगृहोपमम्।।                  | ६   |
| हर्म्यपासादसंबाधं स्त्रीसहस्रनिषेवितम् ।<br>नानापक्षिगणैर्जुष्टं नानारत्नसमन्वितम् ॥    | G   |
| दान्तेश्च तापनीयैश्च स्फाटिकै राजतेरिप । वज्रवैद्ध्यचित्रैश्च स्तम्भैर्दिष्टिमनोहरैः ॥  | 6   |
| दिव्यदुनदुभिनिहीदं तप्तकाश्चनतोरणम् ।<br>सोपानं काश्चनं चित्रमारुरोह तया सह ॥           | 9   |
| दान्तिका राजताश्चैव गवाक्षाः प्रियदर्शनाः । हेमजालावृताश्चासंस्तत्र प्रासादपङ्क्तयः ॥   | १०  |
| सुधामणिविचित्राणि म्मिभागानि सर्वशः ।<br>दशशीवः स्वभवने पाद्शीयत मैथिलीम् ॥             | ? ? |

| दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च नानावृक्षसमिनवताः । रावणो दर्शयामास सीतां शोकपरायणाम् ॥ १२             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दशियत्वा तु वैदेह्याः कृत्स्वं तद्भवनोत्तमम् । उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया ॥ १३   |
| दश राक्षसकोट्यश्च द्वःविंशतिरथापराः । तेषां प्रभुरहं सीते सर्वेषां भीनकर्मणाम् ॥ १४            |
| वर्जियित्वा जरावृद्धान्बासांध्य रजनीचरान्।<br>सहस्रमेकमेकस्य मम कार्यपुरःसरम्॥ १५              |
| यदिदं राजतन्त्रं मे त्विय सर्वे प्रतिष्टितम् । जीवितं च विशालाक्षि त्वं मे प्राणिर्गरीयसी ॥ १६ |
| बहुनां स्त्रीसहस्राणां मम योऽसौ परिग्रहः । तासां त्वमीश्वरा सीते मम भार्या भव प्रिये ॥ १७      |
| साधु किं तेऽन्यथा बुद्धचा रोचयस्व वचो मम ।<br>भजस्व माभितप्तस्य प्रसादं कर्तुं महिसि ॥ १८      |
| परिक्षिता सहस्रेण लङ्केयं शतयोजना ।                                                            |

| न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वेषु पक्षिषु । अहं पश्यामि छोकेषु यो मे वीर्यसमो भवेत् ॥ २०     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| राज्यभ्रष्टेन दीनेन तापसेन गतायुषा ।<br>कि करिष्यसि रामेण मानुषेणाल्यतेजसा ॥ २१            |
| भजस्व सीते मामेव भर्ताहं सदशस्तव।<br>यौवनं ह्या घुवं भीरु रमस्वेह मया सह।।                 |
| दर्शने मा क्रथा बुद्धि राघवस्य वरानने । कास्य शक्तिरहागन्तुमपि सीते मनोरथैः ॥ २३           |
| न शक्यो वायुगकारो पाशैर्बद्धं महाजवः ।<br>दीप्यमानस्य चाप्यमेर्प्रहीतुं विमलां शिखाम् ॥ २४ |
| त्रयाणामि छोकानां न तं पश्यामि शोमने ।<br>विक्रमेण नयेद्यस्त्वां मद्वाहुपरिपाछिताम् ॥ २५   |
| लङ्कायां सुमहद्राज्यमिदं त्वमनुपालय ।<br>त्वत्येष्या मद्विघाश्चेव देवाश्चापि चराचराः ॥ २६  |
| अभिषेकोदकक्कित्रा तुष्टा च रमयस्व माम् ।  उष्कृतं यतपुरा कर्म वनवासेन तद्गतम् ॥ २०         |

यश्च ते सुक्ततो धर्मस्तस्येह फलमाप्नुहि । इह माल्यानि सर्वाणि दिव्यगन्धानि मैथिलि ॥ २८

भूषणानि च मुख्यानि सेवस्व च मया सह ।

पुष्पकं नाम सुश्रोणि श्रातुर्वेश्रवणस्य मे ॥

२९

विमानं सूर्यसंकाशं तरसा निर्जितं मया। विशालं रमणीयं च तद्विमानमनुत्तमम्॥

तत्र सीते मया सार्धे विहरस्व यथासुलम् । वदनं पद्मसंकाशं विमलं चारुदर्शनम् ॥ ३१

शोकार्त तु वरारोहे न भ्राजित वरानने।
एवं वदित तिस्मिन्सा वस्त्रान्तेन वराङ्गना॥ ३

पिधायेन्दुनिमं सीता मुखमश्रूण्यवर्तयत्। ध्यायन्तीं तामिवाखस्थां दीनां चिन्ताहतप्रमाम् ॥ ३ ३

उवाच वचनं पापो रावणो राक्षसेश्वरः । अरुं त्रीडेन वैदेहि धर्मलोपकृतेन च ॥

आर्षोऽयं दैवनिष्यन्दो यस्त्वामिगमिष्यति । एतौ पादौ मया स्निग्घौ शिरोभिः परिपीडितौ ॥ ३५ प्रसादं कुरु मे क्षिपं वश्यो दासोऽइमस्मि ते। इमाः शूर्या मया वाचः शुष्यमाणेन भाषिताः॥ ३६

न चापि रावणः कांचिन्म्झी श्री पणमेत ह। एवमुक्तवा दशयीवो मैथिलीं जनकात्मजाम्। कृतान्तवशमापन्नो ममेयमिति मन्यते॥

३७

इति पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥

# षट्पञ्चाराः सर्गः ॥

सा तथोक्ता तु वैदेही निर्मया शोककर्शिता।
तृणमन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत ॥

8

राजा दशरथो नाम धर्मसेतुरिवाचलः। सत्यसंधः परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः॥

2

रामो नाम स धर्मातमा त्रिषु छोकेषु विश्रुतः। दीर्घबाहुर्विद्यारुक्षो देवतं हि पतिभेम ॥

3

इक्ष्वाकूणं कुले जातः सिंहरकन्धी महाद्युतिः । रुक्ष्मणेन सह भात्रा यस्ते प्राणाग्हरिप्यति ॥

प्रत्यक्षं यद्यहं तस्य त्वया स्यां धर्षिता बळात् । शयिता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा स्वरः ॥ ५

य एते राक्ष्मसाः प्रोक्ता घोरह्मपा महाबलाः । राघत्रे निर्विषाः सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा ।।

तस्य ज्याविषमुक्तास्ते शराः काञ्चनभूषणाः । शरीरं विधमिष्यन्ति गङ्गाकूलमिवोर्मयः ॥

असुरैर्वा सुरैर्वा त्वं यद्यवध्योऽसि र।वण । उत्पाद्य सुमहद्वेरं जीवंस्तस्य न मोक्ष्यसे ॥

स ते जीवितशेषस्य राघवोऽन्तकरो बली। पशोर्यूपगतस्येव जीवितं तव दुर्लभम्॥

यदि पश्येत्स रामस्त्वां रोषदीप्तेन चक्षुषा । रक्षस्त्वमद्य निर्दग्धो गच्छेः सद्यः पराभवम् ॥

यश्चन्द्रं नमसो मूमौ पातयेत्राशयेत वा। सागरं शोषयेद्वापि स सीतां मोचयेदिह ॥

गतायुम्त्वं गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः। रुद्धा वैघव्यसंयुक्ता त्वत्कृते न भविष्यति॥

| न ते पापिमदं कर्म सुखोदर्क मिवष्यति ।<br>याहं नीता विनाभावं पतिपार्श्वात्त्वया वने ॥ १३         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स हि दैवतसंयुक्तो मम भर्ता महाद्युतिः।<br>निर्भयो वीर्यमाश्रित्य शून्ये वसति दण्डके॥ १४         |
| स ते दर्प बलं वीर्यमुत्सेकं च तथाविधम् ।<br>अपनेष्यति गात्रेभ्यः शरवर्षेण संयुगे ॥ १५           |
| यदा विनाशो भूतानां हृइयते कालचोदितः।<br>तदा कार्ये प्रमायन्ति नराः कालवशं गताः॥ १६              |
| मां प्रधृष्य स ते कालः प्राप्तोऽयं राक्षसाधन ।<br>आत्मनो राक्षमानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥ १७    |
| न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिः सुग्माण्डमण्डिता ।<br>द्विजातिमन्त्रपूता च चण्डालेनामिमर्शितुम् ॥ १८ |
| तथाहं धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी पतित्रता । त्वया स्त्रप्टुं न शक्यास्मि राक्षसाधम पापिना ॥ १९      |
| क्रीदःती राजहंमेन वयाषण्डेष नित्यदा ।                                                           |

हंसी सा तृणवण्डम्थं कथं पश्येत महुकम् ॥ २०

| इदं शरीरं निःस्ं इं बन्ध वा खादयख वा ।<br>नेदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस ॥ २१      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| न तु शक्ष्याम्युपकोशं पृथिव्यां दातुमात्मनः ।<br>एवमुक्त्वा तु वैदेही कोधात्सुपरुषं वचः ॥ २२ |
| रावणं मैथिली तत्र पुनर्नोवाच किंचन ।<br>सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहर्षणम् ॥ २३           |
| प्रत्युवाच ततः सीतां भयसंदर्शनं वचः ।<br>शृणु मैथिलि मद्वाक्यं मासान्द्रादश भामिनि ॥ २४      |
| कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनि ।<br>ततस्त्वां पातराशार्थं सूदाइछेत्स्यन्ति लेशशः ॥ २५ |
| इत्युक्तवा परुषं वाक्यं रावणः शत्रुरावणः ।<br>राक्षसीश्च ततः कुद्ध इदं वचनमत्रवीत् ॥ र       |
| शीव्रमेव हि राक्षस्यो विकृता घोरदर्शनाः ।<br>द्र्षमस्या विनेष्यध्वं मांसशोणितमोजनाः ॥ २०     |
| वचनादेव तास्तस्या सुघोरा राक्षसीगणाः।<br>कृतपाझरुयो भृत्वा मैथिलीं पर्यवारयन्॥ २४            |

स ताः प्रोवाच राजा तु रावणो घोरदर्शनः । प्रचाल्य चरणोरकर्षेद्रारयन्त्रिव मेदिनीम् ॥ २९ अशोकवनिकामध्ये मैथिछी नीयतामियम् । तत्रेयं रक्ष्यतां गूढं युष्मामिः परिवारिता ॥ 30 तत्रैनां तर्जनैघीरै: पुनः सान्त्वैश्व मैथिलीम् । आनयध्वं वशं सर्वा बन्यां गजवधूमिव ॥ 3 8 इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः। अशोकवनिकां जम्मुभे थिलीं प्रतिगृह्य तु ॥ ३२ सर्वकालफलेर्वृक्षेनीनापुदाफलेर्वृताम्। सर्वकालमदेश्चापि द्विजैः समुपसेविताम् ॥ ३३ सा तु शोक गरीताङ्गी मैथिली जनकारमजा। राक्षसीवशमापला व्यात्रीणां हरिणी यथा ॥ शोकेन महता याता मेथिली जनकात्मजा।

> न विन्दते तत्र तु शर्म मैथिली विरूपनेत्राभिरतीव तर्जिता।

न शर्म लमते भीरः पाशबद्धा मृगी यथा ॥

#### पति स्मरन्ती द्यितं च दैवतं विचेतनाभूद्भयशोकपीडिता ॥

इति षट्पञ्चाशः सर्गः॥



### सप्तपञ्चाराः सर्गः ॥

राक्षसं मृगरूपेण चरन्तं कामरूपिणम् । निइत्य रामो मारीचं तूर्ण पथि निवर्तते ॥

तस्य संत्वरमाणस्य द्रष्टुकामस्य मैथिलीम् । कूरखनोऽथ गोमायुर्विननादास्य पृष्ठतः ॥

स तस्य स्वरमाज्ञाय दारुणं रोमहर्षणम् । चिन्तयामास गोमायोः खरेण परिशङ्कितः॥

अशुभं बत मन्येऽहं गोमायुर्वाश्यते यथा। खिस्त स्यादिष वैदेखा राक्षसभिक्षणं विना ॥

मारीचेन तु विज्ञाय स्वरमालम्बय मामकम्। विकष्टं मृगरूपेण लक्ष्मणः शृणुयाद्यदि ॥

| स सौमित्रिः स्वरं श्रुत्वा तां च हित्वा च मैथिलीम् तयेव प्रहितः क्षिप्रं मत्सकाशमिहै प्यति ॥   | ٦<br>٤     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| राक्षसे: सहितेर्न्नं सीताया ईप्सितो वधः ।<br>काञ्चनश्च मृगो भृत्वा व्यपनीयाश्रमातु माम् ॥      | ૭          |
| द्रं नीत्वा तु मारीचो राक्षसोऽमूचछराहतः। हा लक्ष्मण हतोऽसीति यद्वावयं व्याजहार ह ॥             | 6          |
| अपि स्वस्ति भवेताभ्यां रहिताभ्यां महावने । जनस्थाननिमित्तं हि कृतवैरोऽस्मि राक्षसैः ॥          | 9          |
| निमित्तानी च घोराणि दृश्यन्तेऽद्य बहूनि च ।<br>इत्येवं चिन्तयन्रामः श्रुत्या गोमःयुनि स्वनम् ॥ | <b>?</b> o |
| आत्मनश्चापनयन्मगरूपेण रक्षसा ।<br>आजगाम जनस्थानं राघवः परिग्रिङ्कितः ॥                         | ११         |
| तं दीनमनसो दीनम।सेदुर्मृगपक्षिणः ।<br>सव्यं कुत्वा महात्मानं घोरांश्च ससृजुः स्वरान् ॥         | १२         |
| तानि दृष्ट्या निमित्तानि महाघोराणि राघवः । न्यवर्तताथ त्वरितो जवेनाश्रममात्मनः ॥               | 4 3        |

| स तु सीतां वरारोहां रुक्ष्मणं च महाबरुम् । अविकास महाबरुम् । अविकास महाबरुम् । १४               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ततो लक्ष्मणमायान्तं ददर्श विगतप्रभम् ।<br>तते ऽविदूरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः ॥ १५              |
| विषणाः सुविषणोन दुःखितो दुःखभागिना ।<br>संजगहें ऽथ तं भाता ज्येष्ठो रुक्षमणमागतम् ॥ १६          |
| विहाय सीतां विजने वने राक्ष्यससेविते ।<br>गृहीत्वा च करं सब्यं रुक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥ १७         |
| उवाच मधुरोदर्किनिदं परुषमार्तिमत् ।<br>अहो लक्ष्मण गर्ह्य ते कृतं यस्त्वं विहाय ताम् ॥ १८       |
| सीतामिहागतः सौम्य कचित्स्वस्ति भवेदिह ।<br>न मेऽस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा ॥ १९            |
| विनष्टा मिक्कता वापि राक्षसैर्वनचारिभिः ।<br>अशुमान्येव मूिषष्ठं यथा प्रादुर्भवन्ति मे ॥ २०     |
| अपि रुक्षमण सीतायाः सामप्रयं प्राप्नुयावहे ।<br>जीवन्त्याः पुरुषच्याघ्र सुताया जनकस्य वै ॥ , २१ |

#### सप्तपञ्चाशः सर्गः

यथा वै मृगसंघाश्च गोमायुश्चेव मैरवम् । वाश्यन्ते शकुनाश्चापि पदीप्तामिमतो दिशम् । अपि स्वस्ति भवेतस्या राजपुत्र्या महाबल ॥

२२

इदं हि रक्षो मृगसंनिकाशं प्रहोभ्य मां दूरमनुप्रयान्तम् । हतं कथंचिन्महता श्रमेण स राक्षसोऽम्नियमाण एव ॥

२३

मनश्च मे दीनमिहापहृष्टं
चक्षुश्च सव्यं क्रुरुते विकारम्।
असंशयं रुक्ष्मण नास्ति सीता
हता मृता वा पथि वर्तते वा ॥

2 8

इति सप्तपन्नाशः सर्गः ॥

अष्टपञ्चादाः सर्गः ॥

स हृष्ट्वा लक्ष्मणं दीनं शून्ये दशरथात्मजः । पर्यप्रच्छत धर्मात्मा वैदेहीमागतं विना ।

9

प्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामनुजगाम ह । के सा स्क्षमण वैदेही यां हित्वा त्वमिहागतः ॥ २ राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्परिधावतः । क सा दुःखसहाया मे वैदेही तनुमध्यमा ॥

क सा प्राणसहाया मे सीता सुरसुतोपमा ॥

पतित्वममराणां वा पृथिव्याश्चापि रुक्षमण । तां विना तपनीयामां नेच्छेयं जनकारमजाम् ॥

किचिज्जीवित वैदेही प्राणैः प्रियतरा मम । किचित्प्रवाजनं सौम्य न मे मिथ्या भविष्यति ॥

सीतानिमित्तं सौमित्रे मृते मयि गते त्वयि । कचित्सकामा सुखिता कैकेयी सा भविष्यति ॥

सपुत्रराज्यां सिद्धार्थां मृतपुत्रा तपस्विनी । उपस्थास्यति कौसल्या कचित्सौम्य न केकयीम् ॥

यदि जीवति वैदेही गिवष्याम्याश्रमं पुनः । सुवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण ॥

यदि मामाश्रमगतं वैदेही नामिभाषते । पुनः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण ॥ १

| ब्रुहि रुक्ष्मण वैदेही यदि जीवति वा न वा। त्विय प्रमत्ते रक्षोभिभिक्षिता वा तपस्विनी।।       | ११         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सुकुमारी च बाला च नित्यं चादुः खदर्शिनी। मिद्रियोगेन वैदेही व्यक्तं शोचित दुर्मनाः ॥         | <b>१</b> २ |
| सर्वथा रक्षसा तेन जिह्मेन सुदुरात्मना । वदता रुक्ष्मणेत्युचैम्तवापि जनितं भयम् ॥             | १३         |
| श्रुतस्तु शक्के वैदेखा स खरः सहशो मम ।<br>त्रस्तया प्रेषितस्त्वं च द्रष्टुं मां शीघ्रमागतः ॥ | \$8        |
| सर्वथा तु कृतं कष्टं सीतामुत्सृजता वने ।<br>प्रतिकर्तुं नृशंसानां रक्षसां दत्तमन्तरम् ॥      | १५         |
| दुःखिताः खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । तैः सीता निहता घोरैर्भविष्यति न संशयः ॥               | १६         |
| अहोऽस्मिन्व्यसने मझः सर्वथा शत्रुसूदन ।<br>कि न्विदानीं करिष्यामि शङ्के प्राप्तव्यमीहश्रम् ॥ | १७         |
| इति सीतां वरारोहां चिन्तयत्तेव राघवः।<br>आजगाम जनम्यानं त्वरया सहस्रक्षमणः॥                  | 26         |

भिगईमाणोऽनुजमार्तरूपं श्लुघा श्रमाचैव पिपासया च । भिनिःश्वसञ्शुष्कमुखो विवर्णः भितिश्रयं प्राप्य समीक्ष्य शून्यम् ॥

86

स्वमाश्रमं संप्रतिगाद्य वीरो विहारदेशाननुस्रत्य कांश्चित् । प्रतत्तदित्येव निवासभूमौ प्रहष्टरोमा व्यथितो बभूव ॥

20

इति अष्टपञ्चाशः सर्गः॥

0 3

एकोनष ष्टतमः सर्गः ॥

अथाश्रमादुपावृत्तमन्तरा रघुनन्दनः । परिपप्रच्छ सौमित्रिं रामो दुःखार्दितं पुनः ॥

तमुवाच किमर्थे त्वमागतोऽपास्य मैथिलीम् । यदा सा तव विधासाद्वने विरहिता मया ॥

दृष्टुव।भ्यागतं त्वां मे मैथिसीं त्यज्य स्थमण । शङ्कमानं महत्पापं यत्सत्यं व्यथितं मनः ॥

| स्फुरते नयनं सन्यं बाहुश्च हृदयं च मे ।<br>दृष्टा लक्ष्मण दृरे त्वां सीताविरहितं पथि ॥ ४    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| एवमुक्तस्तु सौमित्रिर्रुक्षमणः शुमलक्षणः ।<br>भ्यो दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममन्नवीत् ॥ ५    |
| न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वाहिमहागतः। प्रचोदितस्तयैवोग्रैस्त्वत्सकाशिमहागतः।। ६           |
| आर्येणेव पराकुष्टं हा सीते रुक्षमणेति च।<br>परित्राहीति यद्वावयं मैथिरुयास्तच्छूतिं गतम्॥ ७ |
| सा तमार्तस्वरं श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली।<br>गच्छ गच्छेति मामाह रुदन्ती भयविह्वला॥ ८       |
| प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशस्तया।<br>पत्युक्ता मैथिली वाक्यमिदं त्वत्पत्ययान्वितम्॥ ९    |
| न तत्परयाम्यहं रक्षो यदस्य भयमावहेत्।<br>निर्वृता भव नास्त्येतत्केनाप्येवमुदाहृतम्।। १०     |
| विगर्हितं च नीचं च कथमार्थोऽभिघास्यति ।                                                     |

किनिमित्तं तु केन।पि भ्रातुरालम्बय मे स्वरम्। राक्षसेनेरितं वाक्यं त्राहि त्राहीति शोभने ॥ १२ विस्वरं व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति। न भवत्या व्यथा कार्या कुनारीजनसेविता ॥ १३ अलं वैक्रव्यमालम्वय स्वस्था भव निरुत्सुका। न सोऽस्ति त्रिषु छोकेषु पुमान्वै राघवं रणे ॥ १४ जातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत् । न जय्यो राघवो युद्धे देवै: शकपुरोगमै: ॥ १५ एवमुक्ता तु वैदेही परिमोहितचेतना। उवाचाश्रणि मुश्चन्ती दारुणं मामिदं वचः ॥ १६ भावो मयि तवात्यर्थे पाप एव निवेशितः। विनष्टे भातरि प्राप्तुं न च त्वं मामवाप्स्यसि ॥ १७ संकेताद्भरतेन त्वं रामं समनुगच्छिस । क्रोशन्तं हि यथात्यर्थं नैवमभ्यवपद्यसे ॥ रिपुः प्रच्छन्नचारी त्वं मद्र्थमनुगच्छसि । राघवस्यान्तरप्रेप्सुस्तथेनं नाभिपद्यसे ॥ १९

| एवमुक्तो हि वैदेह्या संरब्धो रक्तलोचनः।<br>क्रोधात्प्रस्फुरमाणोष्ठ आश्रमादिमिनिर्गतः॥            | २० |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| एवं ब्रुवाणं सौमित्रिं रामः संतापमोहितः।<br>अत्रवीहुष्कृतं सौम्य तां विना यत्त्वमागतः॥           | २१ |
| जानन्निप समर्थे मां रक्षसां विनिवारणे ।<br>अनेन कोघवाक्येन मैथिल्या निःस्तो भवान् ॥              | २२ |
| न हि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यद्यासि मैथिलीम्<br>ऋद्धायाः परुषं वाक्यं श्रुत्वा यत्त्वमिहागतः ॥ |    |
| सर्वथा त्वपनीतं ते सीतया यत्पचोदितः।<br>क्रोधस्य वशमापत्रो नाकरोः शासनं मम ॥                     | २४ |
| असौ हि राक्षसः रोते शरेणाभिहतो मया।<br>मृगरूपेण येनाहमाश्रमाद्यवाहितः॥                           | २५ |

विकृष्य चापं परिधाय सायकं सळीळबाणेन च ताडितो मया। मार्गी तनुं त्यज्य स विक्कबस्बरो बभ्व केयुरधरः स राक्षतः॥

शराहतेनैव तदार्तया गिरा खरं ममालम्बय सुदूरसंश्रवम् ।

#### उदाहतं तद्वचनं सुदारुणं त्वमागतो येन विहाय मैथिलीम् ॥

इति एकोनषष्टितमः सर्गः ॥



#### षष्टितमः सर्गः ॥

भृशमात्रजमानस्य तस्याघोवामलोचनम् । प्रास्फुरचारखलद्रामो वेपधुश्चाप्यजायत ॥

उपारुक्ष्य निमित्तानि सोऽग्रुमानि मुहुर्मुहुः। अपि क्षेमं नु सीताया इति वै व्याजहार च ॥

त्वरमाणो जगामाथ सीतादर्शनलालसः। शून्यमावसथं दृष्ट्वा बभूवोद्विममानसः॥

उद्भमित्रव वेगेन विक्षिपनरघुनन्दनः । तत्र तत्रोटजस्थानमभिवीक्ष्य समन्ततः ॥

ददर्श पर्णशालां च रहितां सीतया तदा। श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्मिनीमिव ॥

| रुदन्तिमव वृक्षेश्च म्लानपुष्पमृगद्विजम् ।<br>श्रिया विहीनं विध्वस्तं संत्यक्तवनदेवतम् ॥ ६    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| विप्रकीर्णाजिनकुशं विप्रविद्धवृसीकटम् ।<br>दृष्ट्वा शून्यं निजस्थानं विरुठाप पुनः पुनः ॥ ७    |
| ह्ता मृता वा नष्टा वा भिक्षता वा भिवष्यित ।<br>निलीनाप्यथवा भीरुरथवा वनमाश्रिता ॥ ८           |
| गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः।<br>अथवा पद्मिनीं याता जलार्थे वा नदीं गता॥ ९         |
| यतान्मृगयमाणस्तु नाससाद वने ियाम् ।<br>शोकरक्तेक्षणः शोकादुन्मत्त इव लक्ष्यते ॥ १०            |
| वृक्षाद्वृक्षं प्रधावन्स गिरेश्चाद्वं नदान्नदीम् ।<br>बभूव विलयन्सामः शोकपङ्कार्णवाप्छतः ॥ ११ |
| अपि कचित्वया दृष्टा सा कद्म्बिया प्रिया ।                                                     |
| कदम्ब यदि जानीपे शंस सीतां शुभाननाम् ॥ १२ सिग्धपल्लवसङ्काशा पीतकौशेयवासिनी ।                  |
| शंसस्व यदि वा दृष्टा विल्व बिल्वोपमस्तनी ॥ १३                                                 |

अथवाऽर्जुन शंस त्वं प्रियां तामर्जुनिषयाम् । जनकस्य सुता भीरुर्यदि जीवति वा न वा ॥

ककुभः ककुभोस्त्रं तां व्यक्तं जानाति मैथिलीम् । यया पल्लवपुष्पाढ्यो माति होष वनस्पतिः ॥ १५

अमरेरुपगीतश्च यथा द्रुमवरो ह्ययम् । एष व्यक्तं विजानाति तिलकस्तिलकप्रियाम् ॥

अशोक शोकापनुद शोकोपहतचेतसम्। त्वन्नामानं कुरु क्षिपं प्रियासंदर्शनेन माम्॥

यदि ताल त्वया दृष्टा पक्षतालफलस्तनी । कथयस्य वरारोहां कारुण्यं यदि ते मयि ॥

यदि दृष्टा त्वया सीता जम्बु जाम्बूनद्रमा। प्रियां यदि विजानीषे निःशङ्कं कथयस्व मे॥

अहो स्वं कर्णिकाराद्य सुपुष्यैः शोमसे भृशम् । कर्णिकारिपया साध्वी शंस दृष्टा पिया यदि ॥ २०

चूतनीपमहासाळान्पनसान्कुरवांस्तथा । दाडिमानपितानगत्वा हृष्टा रामो महायशाः ॥

| मिल्लका माधवीश्चेव चम्पकान्केतकीस्तथा।                                                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| पृच्छन्रामो वने भ्रान्त उन्मत्त इव लक्ष्यते ॥                                               | २२         |
| अथ वा मृगशाबाक्षीं मृग जानासि मैथिलीम् । मृगविपेक्षणी कान्ता मृगीभिः सहिता भवेत् ॥          | २३         |
| गज सा गजनासोरूर्यदि दृष्टा त्वया भवेत्। तां मन्ये विदितां तुभ्यमाख्याहि वरवारण॥             | <b>२</b> ४ |
| शार्वूल यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्रनिमानना । मैथिली मम विस्रब्धः कथयस्व न ते मयम् ॥         | २५         |
| किं धावसि प्रिये दूरं दृष्टासि कमलेक्षणे।<br>वृक्षेराच्छाद्य चात्मानं किं मां न प्रतिमाषसे॥ | २६         |
| तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति करुणा मिय । नात्यर्थे हास्यशीलासि किमर्थे मामुपेक्षसे ॥       | २७         |
| पीतकौशेयकेन।सि सूचिता वरवर्णिनि ।<br>धावन्त्यपि मया दृष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सौहदम् ॥          | २८         |
| नेव सा नृतमथवा हिंसिता चारुहासिनी।<br>कृच्छ्रं प्राप्तं न मां नृतं यथोपेक्षितुमहिति॥        | २९         |

| व्यक्तं सा भक्षिता बाला राक्षसैः पिशिताशनैः।                                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| विभज्याङ्गानि सर्वाणि मया विरहिता पिया ॥                                                  | ३०         |
| नुनं तच्छुमदनतोष्ठं सुनासं चारुकुण्डलम् ।<br>पूर्णचन्द्रमिव अस्तं मुखं निष्प्रमतां गतम् ॥ | 3 ?        |
| सा हि चम्पकवर्णामा श्रीवा श्रैवेयशोमिता। कोमला विलपन्त्यास्तु कान्ताया मक्षिता शुमा॥      | ३२         |
| नुनं विक्षिप्यमाणौ तौ बाह् पहनकोमहौ ।<br>मक्षितौ वेपमानायौ सहस्ताभरणाङ्गदौ ॥              | <b>₹</b> ₹ |
| मया विरहिता बाला रक्षसां भक्षणाय वै ।<br>सार्थेनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा ॥        | <b>38</b>  |
| हा लक्ष्मण महाबाहो पश्यसि त्वं प्रियां कचित्। हा प्रिये क गता भद्रे हा सीतेति पुन: पुन: ॥ | ३५         |
| इत्येवं विलपन्रामः परिधावन्वनाद्वनम् ।<br>कचिदुद्धमते वेगात्कचिद्विभ्रमते बलात् ॥         | ३६         |
| कचिन्मत्त इवामाति कान्तान्वेषणतत्परः। स वनानि नदीः शैलान्गिरिपस्रवणानि च।                 |            |
| काननानि च वेगीन भवनगरिसंस्थितः ॥                                                          | 30         |

तथा स गत्वा विपुरुं महद्वनं
परीत्य सर्वे त्वथ मैथिठीं प्रति ।
अनिष्ठिताशः स चकार मार्गणे
पुनः प्रियायाः परमं परिश्रमम् ॥

36

इति षष्टितमः सर्गः ॥



### एकषष्टितमः सर्गः॥

दृष्ट्वाश्रमपदं शून्यं रामो दशरथात्मनः । रहितां पर्णशालां च विध्वस्तान्यासनानि च ॥

8

अदृष्टा तत्र वैदेहीं संनिरीक्ष्य च सर्वशः । उवाच रामः प्राक्रुश्य प्रमृद्य रुचिरौ भुजौ ॥

2

क नु लक्ष्मण वैदेही कं वा देशमितो गता। केनाह्ता वा सोमिले भक्षिता केन वा प्रिया॥

3

वृक्षेण।च्छाच यदि मां सीते हसितुमिच्छसि । अ अळं ते हसितेनाच मां मजस्य सुदुः खितम् ॥

8

यै: सह कीडसे सीते विश्वस्तेर्मुगपोतकै: । एते हीनाम्द्रया सौन्ये ध्यायन्त्यास्नाविलेक्षणाः ॥ सीतया रहितोऽहं वै न हि जीवामि रुक्षमण। मृतं शोकेन महता सीताहरणजेन माम्।। परलोके महाराजो नूनं द्रक्ष्यति मे पिता। कथं प्रतिज्ञां संश्रत्य मया त्वमभियोजितः ॥ अपूरियत्वा तं कालं मत्सकाशमिहागतः। कामवृत्तमनार्ये मां मृषावादिनमेव च ॥ धिवत्वामिति परे लोके व्यक्तं वक्ष्यति मे पिता। विवशं शोकसंतप्तं दीनं भसमनोरथम् ॥ मामिहोत्सुज्य करुणं कीर्त्तिन्रिमवानृजुम्। क गच्छिस वरारोहे मां नोत्सृज सुमध्यमे ॥ त्वया विरहितश्चाहं मोक्ष्ये जीवितमात्मनः। इतीव विखपनरामः सीतादर्शनलालसः॥ न ददर्श खुदु:खार्ती राघवी जनकात्मजाम्। अनासाद्यमानं तं सीतां द्शरथात्मजम् ॥ पद्मनासाद्य विपुलं सीदन्तिमिव कुझरम्। लक्ष्मणो रामभत्यर्थमुवाज हितकाभ्यया ॥

| मा विषीद महाबाहो कुरु यतं मया सह। इदं च हि वनं शूर बहुकन्दरशोभितम्॥ १४                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रियकाननसंचारा वनोन्मता च मैथिछी ।<br>सा वनं वा प्रविष्टा स्यान्निलनीं वा सुपुष्पिताम् ॥ १५ |
| सरितं वाऽपि संप्राप्ता मीनवञ्जुलसेविताम् । स्वातुकामा निलीना स्याद्धासकामा वने कचित् ॥ १६    |
| वित्रासयितुकामा वा लीना स्यात्कानने कचित्। जिज्ञासमाना वैदेही त्वां मां च पुरुषर्षम ॥ १७     |
| तस्या ह्यन्वेषणे श्रीमिनक्षिप्रमेव यताबहै।<br>वनं सर्वे विचिनुवो यत्र सा जनकात्मजा॥ १८       |
| मन्यसे यदि काकुत्स्य मा सा शोके मनः कृथाः।<br>एवमुक्तस्तु सौहादीहिक्ष्मणेन समाहितः॥ १९       |
| सह सौमित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रमे ।<br>तौ वनानि गिरीं श्रेव सरितश्च सरांसि च ॥ २०           |

निखिलेन विचिन्वानौ सीतां दशरथात्मजौ । तस्य शैलस्य सानूनि गुद्दाश्च शिखराणि च ॥ २१ निखिलेन विचिन्वानौ नैव तामिभजग्मतुः । विचित्य सर्वतः शैलं रामो लक्ष्मणमब्रवीत् ॥

नेह पश्यामि सौमित्रे वैदेहीं पर्वते शुभाम् । ततो दुःखाभिसंतप्तो लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् ॥

विचरन्दण्डकारण्यं भातरं दीप्ततेजसम् । प्राप्स्यसि त्वं महाप्राज्ञ मैथिसीं जनकात्मजाम् ॥

यथा विष्णुर्महाबाहुर्बिलं बद्ध्वा महीमिमाम् । एवमुक्तस्तु सौहादिल्क्षिमणेन स राघवः ॥

उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः । वनं सर्वे सुविचितं पद्मिन्यः फुछपङ्कजाः ॥

गिरिश्चायं महाप्राज्ञ बहुकंदरिन झरः। न हि पश्यामि वैदेहीं प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्॥

एवं स विळपन्समः सीताहरणकर्शितः।
दीनः शोकसमाविष्टो सहूर्ते विह्वलोऽभवत्॥

संतप्तो द्यवसन्नाङ्गो गतवुद्धिविचेतनः । निषसादातुरो दीनो निःश्वस्याशीतमायतम् ॥ बहुलं स तु निधस्य रामो राजीवलोचनः । हा प्रियेति विचुकोश बहुशो बाष्पगद्भदः ॥ ३०

तं ततः सान्त्वयामास हक्ष्मणः प्रियवान्धवः । बहुपकारं धर्मज्ञः प्रश्रितं प्रश्रितः खिलः ॥ ३१

अनादृत्य तु तद्वावयं लक्ष्मणोष्ठपुटाच्च्युतम् । अपद्यंस्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत्स पुनः पुनः ॥ ३२

इति एकषष्टितमः सर्गः ॥



# द्विषष्टितमः सर्गः ॥

सीतामपइयन्धर्मात्मा कामोपहतचेतनः। विललाप महाबाह् रामः कमललोचनः॥

पर्यत्रिव स तां सीतामपर्यन्मद्न।र्दितः। उवाच राघवो वाक्यं विलापाश्रयदुर्वचम् ॥

त्वमशोकस्य शाखामिः पुष्पप्रियतया प्रिये। आवृणोषि शरीरं ते मम शोकविवर्धनी॥

कदलीकाण्डसहशौ कदल्या संग्रुतावुमौ । ऊरू पश्यामि ते देवि नासि शक्ता निगृहितुम् ॥

कर्णिकारवनं भद्रे हसन्ती देवि सेवसे। अलं ते परिहासेन मम बाधावहेन वै॥

परिहासेन किं सीते परिश्रान्तस्य मे प्रिये। अयं स परिहासोऽपि साधु देवि न रोचते॥

विशेषेणाश्रमस्थाने हासोऽयं न प्रशस्यते । अवगच्छामि ते शीलं परिहासप्रियं प्रिये ॥

आगच्छ त्वं विशालाक्षि शून्योऽयमुटनस्तव । सुव्यक्तं राक्षसैः सीता भक्षिता वा हताऽपि वा ॥

न हि सा विलयन्तं मामुपसंपैति लक्ष्मण । एतानि मृगय्थानि साश्रुनेत्राणि लक्ष्मण ॥

शंसन्तीव हि वैदेहीं भिक्षतां रजनीचरैः।
हा ममार्थे क्व याताऽसि हा साध्व वरवर्णिनि॥

हा सकामा त्वया देवि कैकेयी सा भविष्यति। सीतया सह निर्यातो विना सीतामुपागतः॥

| कथं नाम प्रवेक्षयामि शून्यमन्तः पुरं पुनः ।<br>निर्वीर्य इति छोकोयं निर्दयश्चेति वक्षयति ॥ १२ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| कातरत्वं प्रकाशं हि सीतायनयनेन मे ।<br>निवृत्तवनवासश्च जनकं मिथिङाधियम् ॥ १३                  |
| कुशलं परिपृच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुम् ।<br>विदेहराजो नूनं मां दृष्टा विरहितं तया ॥ १४   |
| दुहितृसेह संतप्तो मोहस्य वशमेष्यति ।<br>अथ वा न गमिष्यामि पुरी भरतपालिताम् ॥ १५               |
| स्वर्गोऽपि सीतया हीनः शून्य एव मतो मम ।<br>मामिहोत्सुच्य हि वने गच्छायोध्यां पुरी शुभाम् ॥ १६ |
| न त्वहं तां विना सीतां जीवेयं हि कथंचन। गादमास्टिप्य भरतो वाच्यो महचनात्त्वया।। १७            |
| अनुज्ञातोऽसि रामेण पालयेति वसुन्धराम् ।<br>अम्बा च मम कैकेबी सुमिबा च त्वया विमो ॥ १८         |
| कौसल्या च यथान्यायमभिवाद्या समाज्ञ्या ।                                                       |

सीतायाश्च विनाशोऽयं मम चामित्रकर्शन । विस्तरेण जनन्या मे विनिवेद्यस्वया भवेत् ॥ २०

इति विरुपति राघवे सुदीने वनमुपगम्य तया विना सुकेश्या । भयविकरुमुखस्तु रुक्ष्मणोऽपि व्यथितमना भृशमातुरो बमृव ॥

इति द्विषष्टितमः सर्गः ॥



तिषष्टितमः सर्गः ॥

स राजपुत्रः पियया विहीनः कामेन शोकेन च पीड्यमानः। विषादयन्त्रातरमार्तरूपो म्यो विषादं प्रविवेश तीत्रम्॥

स लक्ष्मणं शोकवशाभिपत्नं शोके निमझो विपुले तु रामः। उवाच वावयं व्यसनानुरूप मुण्णं विनीःश्वस्य रुद्रसशोकम्॥ न मद्विघो दुष्कृतकर्मकारी

मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुन्धरायाम् ।
शोकेन शोको हि परम्पराया

मामेति भिन्दन्हद्यं मनश्च ॥

3

पूर्व मया नृतमभीष्मतानि
पापानि कर्माण्यसकृत्कृतानि ।
तत्रायमद्यापतितो विपाको
दुःखेन दुःखं यदहं विशामि ॥

Q

राज्यपणाशः खजनैर्वियोगः पितुर्विनाशो जननीवियोगः। सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेग-मापूरयन्ति प्रविचिन्तितानि॥

Le

सर्व तु दुःखं मम रुक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत्य शून्यम्। सीतावियोगात्पुनरण्युदीर्णं काष्ठरिवामिः सहसा प्रदीप्तः॥

3

सा नृनमार्था मम राक्षसेन बलाद्धता खं समुपेत्य भीरुः। अपस्वरं सस्वरविप्रलापा भयेन विक्रन्दितवत्यभीक्षणम् ॥

तो होहितस्य प्रियद्श्नेनस्य सदोचितावुत्तमचन्द्नस्य । वृत्तो स्तनौ शोणितमङ्कदिग्धौ नृनं प्रियाया मम नाभिभातः ॥

तच्छलक्ष्णसुन्यक्तमृदुपलापं तस्या मुखं कुञ्चितकेशभारम् । रक्षोवशं नूनमुपागतायाः न आजते राहुमुखे यथेन्दुः ॥

तां हारपाशस्य सदोचिताया श्रीवां प्रियाया मम सुत्रतायाः । रक्षांसी नृनं परिपीतवन्ति विभिद्य शून्ये रुधिराशनानि ॥

मया विद्दीना विजने दने या
रक्षोभिराहत्य विकृष्यमाणा।
नृनं विनादं कुररीय दीना
सा मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा॥

अस्मिन्मया सार्धमुद्रारशीला शिलातले पूर्वमुपोपविष्टा ।

कान्तिस्मितां लक्ष्मण जातहासा स्वामाह सीता बहुवाक्यजातम् ॥

१२

गोदावरीयं सरितां वरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम् । अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामी

थत्र गच्छादात ।चन्तयामा नकाकिनी याति हिसा कदाचित्॥

**पद्मनना** पद्मविशास्त्रनेत्रा

पद्मानि वाऽऽनेतुमभिपयाता ।

तद्प्ययुक्तं न हि सा कदाचि-नमया विना गच्छति पङ्कजानि ॥

42 -

8 8

कामं त्विदं पुष्पितवृक्षपण्डं नानाविधेः पक्षिगणैरुपेतम् ।

वनं प्रयाता नु तद्प्ययुक्तमेदाकिनी साऽतिविभेति भीरः ॥

9 te

आदित्य भो लोबक्तताकृताकृताक्तत्र लोकस्य सत्यानृतकर्मसाक्षित् ।

मम प्रिया सा क गता हता वा शंसस्व मे शोकवशस्य सत्यम् ॥ १६ लोकेषु सर्वेषु च नास्ति किंचि-द्यतेन नित्यं विदितं भवेतत्। शंसस्व वायो कुलशालिनीं तां हता मृता वा पथि वर्तते वा ॥ इतीव तं शोकविधेयदेहं रामं विसंज्ञं विलपन्तमेवम् । उवाच सौमित्रिरदीनसत्त्रो न्याये स्थितः कालयुतं च वाक्यम् ॥ शोकं विमुञ्जार्य धृति भजस्य सोत्साहता चास्तु विमार्गणेऽस्याः । उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कर्मस्वतिदुष्करेषु ॥ इतीव सौमित्रिमुद्यपीरुषं ब्रुवन्तमार्तो रघुवंशवर्धनः । न चिन्तयामास धृति विमुक्तवा-न्पुनश्च दुःस्वं महद्भयुपागमत्॥ २० इति त्रिषष्टितमः सर्गः ॥

# चतुःषष्टितमः सर्गः ॥

| स दीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत्। शिव्रं लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीम्।।  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| अपि गोदावरीं सीता पद्मान्यानयितुं गता ।<br>एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरहा ॥         |
| नदीं गीद।वरीं रम्यां जगाम लघुविक्रमः।<br>तां लक्ष्मणस्तीर्थवर्तीं विचित्वा राममब्रवीत्॥ |
| नैनां पर्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न शृणोति मे । कं नु सा देशमापन्ना वैदेहि क्रेशनाशिनी ॥   |
| न ह्यहं वेद तं देशं यत्र सा जनकात्मजा।<br>रुक्षमणस्य वचः श्रुत्वा दीनः संतापमोहितः॥     |
| रामः समभिचक्राम स्वयं गोदावरीं नदीम् । स तामुपस्थितो रामः क सीतेत्येवमब्रवीत् ॥         |
| भूतानी राक्षसेन्द्रेण वधाईण हतामिति ।<br>न तां शशंस रामाय तथा गोदावरी नदी ॥             |

| ततः प्रचोदिता भूतैः शंसास्मैतां प्रियामिति । न तु साऽभ्यवद्रसीतां पृष्टा रामेण शोचता ॥ ८   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| रावणस्य च तदूपं कर्माणि च दुरात्मनः । ध्यात्वा भयातु वैदेहीं सा नदी न शशंस ताम् ॥ ९        |
| निराशस्तु तया नद्या सीताया दर्शने कृतः ।<br>उवाच रामः सौमित्रिं सीताऽदर्शनकर्शितः ॥ १०     |
| एषा गोदावरी सौभ्य किंचिन्न प्रतिभाषते ।<br>किं नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः ॥ ११   |
| मातरं चैव वैदेह्या विना तामहमिष्रियम् ।<br>या मे राज्यविहीनस्य वने वन्येन जीवतः ॥ १२       |
| सर्वं व्ययनयेच्छोकं वैदेही क नु सा गता।<br>ज्ञातिपक्षविहीनस्य राजपुत्रीमपश्यतः॥ १३         |
| मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम जात्रतः ।<br>मन्दाकिनीं जनसानिममं प्रस्रवणं गिरिम् ॥ १४ |
| सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि दश्यते ।  एते मगा महावीर्या मामीक्षन्ते महर्महः ॥ १५       |

वक्तुकांमा इव हि मे इङ्गितान्युपलक्षये। तांस्तु दृष्टा नरव्याघो राधवः प्रत्युवाच ह ॥ १६ क्व सीतेति निरीक्षन्ते बाष्पसंरुद्धया हशा। एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगाः सहसोत्थिताः ॥ १७ दक्षिणाभिमुखाः सर्वे दर्शयनतो नभः स्थलम् । मैथिली हियमाणा सा दिशं यामनवपद्यत ॥ तेन मार्गेण धावन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम् । येन मार्ग च मुमिं च निरीक्षन्ते सा ते मृगाः ॥ १९ पुनरच मार्गमिच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलिक्षताः। तेषां वचनसर्वस्वं लक्षयामास चेङ्गितम् ॥ २० उवाच लक्ष्मणो ज्येष्ठं धीमान्भातरमार्तवत् । क सीतेति त्वया पृष्टा यथेमे सहसोत्थिताः ॥ २१ द्शियन्ति क्षितिं चैव दक्षिणां च दिशं मृगाः। साधु गच्छावहे देव दिशमेतां हि नैर्न्हतिम् ॥ २२

यदि स्यादागमः कश्चिदार्या वा साथ लक्ष्यते ।

वाडमित्येव काकुत्स्थः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम् ॥ २ ३

रुक्षमणानुगतः श्रीमान्वीक्षमाणो वसुन्धराम् । एवं संसाषमाणौ तावन्योन्यं भातरावुमौ ॥ २४ वसुन्धरायां पतितं पुष्पमार्गमपद्यताम् । तां पुष्पवृष्टिं पतितां दृष्टा रामो महीतले ॥ २५ उवाच रुक्षमणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः। अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह रुक्षमण ॥ २६ पिनद्धानीह वैदेह्या मया दत्तानी कानने । मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी ॥ १ अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुवन्तो मम प्रियम् । , एवमुक्त्वा महाबाहुं रुक्षमणं पुरुषर्षभः॥ २० उवाच रामो धर्मात्म। गिरिं प्रस्वणाकुलम् । कचितिक्षतिभृतां नाथ दृष्टा सर्वोङ्गसुन्द्री॥ २ रामा रम्ये वनोदेशे मया विरहिता त्वया। ऋद्रोऽत्रवीद्विरिं तल सिंह: क्षुद्रमृगं यथा ॥ ३ तां हेमवणां हेमामां सीतां दर्शय पर्वत । . यावत्सानूनि सर्वाणि न ते विध्वंसयाम्यहम् । ३

एवमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिली प्रति । शंसन्तिव ततः सीतां नादश्यत राघवे ॥ ३२

ततो दाशस्थी राम उवाच च शिलोचयम् ।

मम बाणामिनिर्दग्धो मस्मीभूतो भविष्यसि ॥ ३३

असेव्यः संततं चैव निस्तृणद्भुमपल्लवः । इमां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण ॥ ३४

यदि नाख्याति मे सीतामार्या चन्द्रनिभाननाम् । एवं स रुषितो रामो दिधक्षत्रिव चक्षुषा ॥ ३५

ददर्श भूमौ निष्कान्तं राक्षसस्य पदं महत् । त्रस्ताया रामकाङ्क्षिण्याः प्रधावन्त्या इतस्ततः ॥ ३६

राक्षसेनानुवृत्ताया मैथिल्याश्च पदान्यथ । स समीक्ष्य परिकान्तं सीताया राक्षसस्य च ॥ ३७

भग्नं धनुश्च तूणी च विकीर्णे बहुधा रथम् । संभ्रान्तहृदयो रामः श्वशंस भ्रातरं प्रियम् ॥ ३८

पर्य लक्ष्मण वैदेह्याः शीर्णाः कनकिवन्दवः।
भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च ॥ ३९

तप्तबिन्दुनिकाशैश्च चित्रैः क्षतज्ञबिन्दुभिः। आवृतं पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम् ॥

मन्ये लक्ष्मण वैदेही राक्षसै: कामरूपिभि:। भित्त्वा भित्त्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति॥ ४

तस्या निमित्तं वैदेह्या द्वयोर्विवदमानयोः । वभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह ॥

मुक्तामणिमयं चेदं तपनीयविभृषितम् । घरण्यां पतितं सौभ्य कस्य भग्नं महद्धनुः ॥

8

राक्षसानामिदं वत्स शूराणामथ वापि वा। तरुणादित्यसंकाशं वैद्वर्यगुलिकाचितम् ॥

विशीण पिततं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनम्। छतं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितम्॥

भग्नदण्डिमदं कस्य भूमौ सम्यङ्निपातितम्। काञ्चनोरदछदाश्चेमे पिशाचवदनाः स्वराः॥

भीमद्धपा महाकायाः कस्य वा निहता रणे । दीप्तपावकसंकाशो द्यतिमानसमरध्वजः ॥ अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य सांग्रामिको रथः। रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनीयविभूषणाः ॥ 86 कस्येमेऽभिहता बाणाः प्रकीर्णा घोरकर्मणः । शरावरौ शरे: पूर्णौं विध्वस्तौ पश्य रुक्ष्मण ॥ ४९ प्रतोदाभीषुहस्तो वै कस्यायं सारथिईतः। कस्येमौ पुरुषव्याघ्र शयाते निहतो युधि ॥ 40 चामरप्रहिणौ सौभ्य सोष्णीषमणिकुण्डलौ। पदवी पुरुषस्येषा व्यक्तं कस्यापि रक्षसः॥ 42 वैरं शतगुणं पश्य ममेदं जीवितान्तकम्। सुघोरहृदयैः सोम्य राक्षसैः कामरूपिभिः॥ 42 हता मृता वा सीला सा मिक्षता वा तपिल्नी। न धर्मस्रायते सीतां ह्रियमाणां महावने ॥ 43 मिक्षतायां हि वैदेशां हतायामपि लक्षमण। के हि लोके ऽिपयं कर्तुं शक्ताः सौम्य ममेश्वराः॥ ५४

कर्तारमपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम् । अज्ञानादवमन्येरन्सर्वमुतानि लक्ष्मण ॥

मृदुं होकहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनम्। निर्वीर्य इति मन्यन्ते नृतं मां विदशेश्वराःः॥ ५६

मां प्राप्य हि गुणो दोषः संवृत्तः पश्य लक्ष्मण । अद्यव सर्वभृतानां रक्षसामभवाय च ॥

संहत्येव शशिज्योत्स्रां महान्सूर्य इवोदितः । संहत्येव गुणान्सर्वान्मम तेजः प्रकाशते ॥

नैव यक्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः। किनरा वा मनुष्या वा सुखं प्राप्स्यन्ति रुक्षमण ॥ ५९

ममास्त्रवाणसंपूर्णमाकाशं पश्य रुक्षमण । निःसंपातं करिष्यामि सद्य त्रेलोक्यचारिणाम् ॥ ६०

संनिरुद्धग्रहगणमावारितनिशाकरम्। विप्रणष्टानलमरुद्धास्करद्युतिसंवृतम्॥

विनिर्मिथतशैलामं शुष्यमाणजलाशयम् । ध्वस्तद्रुमलतागुरुमं विषणाशितसागरम् ॥

तैरोक्यं तु करिष्यामि संयुक्तं कारुधर्मणा। न तां कुशालिनीं सीतां प्रदास्यन्ति यदीश्वराः॥ ६

| अस्मिन्मुहूर्ते सौमिले मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम् । नाकाशमुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥ | ६४    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| मम चापगुणोन्मुक्तैर्बाणजालैर्निरन्तरम् ।<br>अर्दितं मम नाराचैर्ध्वस्तभ्रान्तभृगद्विजम् ॥   | E     |
| समाकुरुममयीदं जगत्पश्याद्य रुक्ष्मण ।<br>आकर्णपूर्णेरिषुभिर्जीवरोकं दुरासदैः ॥             | ६६    |
| करिष्ये मैथिलीहेतोरपिशाचमराक्षसम्। मम रोषप्रयुक्तानां सायकानां बलं सुराः।।                 | ६७    |
| द्रक्ष्यन्त्यद्य विमुक्तानामतिदूरातिगामिनाम्। नेव देवा न देतेया न पिशाचा न राक्षसाः॥       | ६८    |
| भविषयन्ति मम कोधात्त्रैकोक्ये बिप्रणाशिते ।<br>देवदानवयक्षाणां कोका ये रक्षसामपि ॥         | . ६ ९ |
| बहुधा न भविष्यन्ति बाणौधेः शकलीकृताः। निर्मर्थादानिमाँ लोकान्करिष्याम्यद्य सायकैः।।        | 90    |

हतां मृतां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेधराः। तथारूपां हि वदेहीं न दास्यन्ति यदि प्रियाम् ॥ ७१ नः शयामि जगत्सर्वे त्रेलोक्यं सचराचरम् । इत्युक्तवा रोषतः स्राक्षो रामो निष्पीड्य कः मुक्म् ॥ ७२

शरमादाय संदीतं घोरमाशीविषोपमम् । संघते धनुषि श्रीमान्रामः परपुरंजयः ॥

७३

युगान्तामिरिव कुद्ध इदं वचनमत्रवीत् । यथा जरा यथा मृत्युर्यथा कालो यथा विधिः ॥ ७४

नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण । तथाहं क्रोधसंयुक्तो न निवार्थोऽस्मि सर्वथा ॥

७७

पुरेव मे चारुदतीमनिन्दितां
दिशन्ति सीतां यदि नाद्य मैथिलीम्।
सदेवगन्धर्वमनुष्यपन्नगं
जगत्सशैलं परिवर्तयाम्यहम् ॥

30

इति चतु षष्टितमः सर्गः॥



#### पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥

तप्यमानं तथा रामं सीताहरणकर्शितम्। लोकानामभवे युक्तं संवर्तकमिवानलम्।

वीक्षमाणं धनुः सज्यं निश्वसन्तं पुनः पुनः । हन्तुकामं पशुं रुद्रं कुद्धं दक्षकतौ यथा । दग्धुकामं जगत्सर्वं युगान्ते तु यथा हरम् ॥

2

अहप्पूर्व संकुद्धं हृष्टा रामं तु लक्ष्मणः । अब्रवीत्पाञ्जलिर्वाक्यं मुखेन परिशुष्यता ॥

3

पुरा भूत्वा मृदुर्दान्तः सर्वभूतहिते रतः । न क्रोधवशमापत्रः प्रकृतिं हातुमहिसि ।

Q

चन्द्रे रुक्षमीः प्रमा सूर्ये गतिवीयौ सुवि क्षमा । एतच नियतं सर्वे त्विय चानुतमं यशः ॥

رې

एकस्य नापराधेन लोकान्हन्तुं त्वमहिसि । अन्यद्वदामिराजेन्द्र निदानं सर्वसम्पदाम् ॥

Ę

धर्मे जयित नाधर्मः कदाचिद्रिपचोभयोः। सीता पतित्रता रुक्ष्मीने नाशं वै गमिष्यिति। न तु जानामि कस्यायं भग्नः सांग्रामिकों रथः॥

6

केन वा कस्य वा हेतोः सायुधः सपरिच्छदः। खुरनेमिक्षतश्चायं सिक्तो रुधिरबिन्दुभिः॥

C

| देशो निर्वृत्तसंग्रामः सुघोरः पार्थिवात्मज । एकस्य तु विमर्दोयं न द्वयोर्वदतां वर ॥           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| न हि वृत्तं हि पश्यामि बलस्य महतः पदम्। नैकस्य तु कृते लोकान्विनाशयितुमहासि॥                  | ?   |
| युक्तदण्डा हि मृदवः प्रशान्ता वसुधाधिपाः ।<br>सदा त्वं सवभूतानां शरण्यः परमा गतिः ॥           | 2   |
| को नु दारपण शं ते साधु मन्येत राघव । सिरतः सागराः शैला देवगन्धर्वदानवाः ॥                     | ?   |
| नालं ते विप्रियं कर्तुं दीक्षितस्येव साधवः।<br>येन राजन्हता सीता तमन्वेषितुमईसि॥              | १३  |
| मद्वितीयो धनुष्पाणिः सहायैः परमर्षिभिः।<br>समुद्रं च विचेष्यामः पर्वतांश्च वनानि च॥           | ? & |
| गुहाश्च विविधा घोरा नदीः पद्मवनानि च । देवगन्धर्वलोकांश्च विचेष्यामः समाहिताः ॥               | १५  |
| यावन्नाधिगमिष्यामस्तव भार्यापद्दारिणम् ।<br>न चेत्साम्ना पदास्यन्ति पत्नीं ते त्रिदरोश्वराः । |     |

कोसलेन्द्र ततः पश्चारपाप्तकालं करिष्यसि ॥

शीलेन साम्ना विनयेन सीतां नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन्द्र। ततः समुत्याटय हेमपुङ्कै-महेन्द्रवज्रमितमैः शरोधैः॥

१७

इति पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥



# षट्षष्टितमः सर्गः ॥

तं तथा शोकसंतप्तं विरुपन्तमनाथवत् । मोहेन महताऽऽविष्टं परिद्यनमचेतनम् ॥

8

ततः सौमिविराधास्य मुहूर्तादिव रुक्षमणः। रामं संबोधयामास चरणौ चाभिपीडयन्॥

2

महता तपसा राम महता चापि कर्मणा। राज्ञा दशरथेनाऽसि लब्धोऽमृतमिवामरै: ॥

3

तव चैव गुणैर्बद्धस्त्वद्वियोगान्महीपतिः। राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथा श्रुतम्।।

8

यदि दुः स्विमदं प्राप्तं काकुरस्थ न सहिष्यसे । प्राकृतश्चारुपसत्त्वश्च इतरः कः सहिष्यति ॥

दः खितो हि भवाँ छोकां स्तेजसा यदि धक्ष्यसे। आर्ताः प्रजा नरव्याघ्र क नु यास्यन्ति निर्वृतिम ॥ ६ लोकस्वभाव एवेष ययातिनेहुषात्मजः। गतः शकेण सालोक्यमनयस्तं तमः स्पृशत्।। महर्षियों वसिष्ठस्तु यः पितुर्नः पुरोहितः । अहा पुत्रशतं जज्ञे तथैवास्य पुनईतम् ॥ या चेयं जगतां माता देवी होकनमस्कृता। अस्याश्च चलनं भृमेर्दश्यते सत्यसंश्रय ॥ यौ धर्मों जगतां नेत्रौ यत्र सर्व प्रतिष्टिनम । आदित्यचन्द्रौ महणमभ्यपेनौ महाबलौ ॥ 80 सुमहान्त्यपि मृतानि देवाश्च पुरुषर्षम । न दैवस्य प्रमुख्यन्ति सर्वभृतादिदेहिनः ॥ 8 8 शकादिष्वपि देवेषु वर्तमानी नयानयौ। श्रयेते नरशार्ट्ल न त्वं शोचितुमहिसि ॥ 8 3

नष्टायामि वैदेखां हतायामि चान्य । शोचितुं नाईसे वीर यथान्यः पाकृतस्तथा ॥ १३

| त्वद्विधा न हि शोचन्ति सततं सत्यदर्शिनाः।<br>सुमहत्स्वपि कृच्छेषु रामानिर्विण्णदर्शनाः॥   | 28   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| तत्त्वतो हि नरश्रेष्ठ बुद्धचा समनुचिन्तय।                                                 | < 8  |
| बुद्ध्या युक्ता महापाज्ञा विजानन्ति शुपाशुमे ॥                                            | و دم |
| अदृष्टगुणदोषाणामधृतानां च कर्मणाम् ।<br>नान्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्टं प्रवर्तते ॥       | १६   |
| त्वमेव हि पुरा राम मामेवं बहुशोऽन्वशाः।<br>अनुशिष्याद्धि को नु त्वामिष साक्षाद्बृहस्पतिः॥ | १७   |
| बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ देवैरपि दुरन्वया ।<br>शोकेनाभिप्रसुप्तं ते ज्ञानं संबोधयाम्यहम् ॥ | १८   |
| दिव्यं च मानुषं च त्वमात्मनश्च पराक्रमम् ।<br>इक्ष्वाकुवृषमावेक्षय यतस्य द्विषतां वधे ॥   | १९   |
| किं ते सर्वविनाशेन कृतेन पुरुषर्षभ ।<br>तमेव त्वं रिपुं पापं विज्ञायोद्धर्तुमहिसि ॥       | २०   |

इति पट्पष्टितमः सर्गः ॥

## सत्तषष्टितमः सर्गः ॥

पूर्वजोऽप्युक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुमाषितम् । सारमाही महासारं प्रतिजमाह राधवः ॥

संनिगृह्य महाबाहुः प्रवृत्तं कोपमात्मनः । अवष्टभ्य धनुश्रितं रामो लक्ष्मणमत्रवीत् ॥

किं करिष्यावहे वत्स क वा गच्छाव लक्ष्मण। केनोपायेन पश्येयं सीतामिति विचिन्तय।।

तं तथा परितापार्तं लक्ष्मणो राममब्रवीत् । इद्मेव जनस्थानं त्वमन्वेषितुमहिसि ॥

राक्षसैर्बहुभिः कीर्णे नानादुमलतायुतम् । सन्तीह गिरिदुर्गाणि निर्दराः कंदराणि च ॥

गुहाइच विविधा घोरा नानामृगगणाकुछाः । आवासाः किंनराणां च गन्धर्वभवनानि च ॥

तानि युक्तो मया सार्धे त्वमन्वेषितुमहिस । त्वद्विधा बुद्धिसंपन्ना महात्मानो नर्षम ॥

| आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचलाः ।<br>इत्युक्तस्तद्वनं सर्वं विचचार सलक्ष्मणः ॥           | 4    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| कुद्धो रामः शरं घोरं संघाय धनुषि क्षुरम् ।<br>ततः पवतकूटामं महामागं द्विजोत्तमम् ॥             | 9    |
| ददर्श पतितं भूमौ क्षतजाई जटायुषम् । तं दृष्टा गिरिशृङ्गामं रामो लक्ष्मणमत्रवीत् ॥              | १०   |
| अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः।<br>गृध्ररूपिदं रक्षो व्यक्तं भवति कानने॥                 | ११   |
| मक्षयित्वा विशालाक्षीमास्ते सीतां यथासुखम् ।<br>एनं विधिष्ये दीप्तास्यैघीरैर्बाणैरिजझगैः ॥     | १२   |
| इत्युक्त्वाभ्यपतद्गृष्ठं सङ्घाय धनुषि क्षुरम् । कुद्धो रामः समुद्रान्तां कम्पयन्निव मेदिनीम् ॥ | १३   |
| तं दीनं दीनया वाचा सफेनं रुधिरं वमन् । अभ्यभाषत पक्षी तु रामं दशरथात्मजम् ॥                    | 8 8  |
| यामोषधिमिवायुष्मन्नन्वेषसि महावने । सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभयं हतम ॥                       | و بو |

| त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव।<br>ह्यिमाणा मया दृष्टा रावणेन बलीयसा॥               | ? {        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सीतामभ्यवपन्नोऽहं रावणश्च रणे मया।<br>विध्वंसितरथश्चात्रः पतितो धरणीतले॥                 | 80         |
| एतदस्य धनुर्भममेतदस्य शरावरम् ।<br>अयमस्य रथो राम भम्नः सांम्रामिको मया ॥                | 2 <        |
| अयं तु सारिधस्तस्य मत्यक्षो निहतो युधि ।<br>परिश्रान्तस्य मे पक्षौ छित्वा खङ्गेन रावणः ॥ | १९         |
| सीतामादाय वैदेहीमुत्पपात विहायसम् ।<br>रक्षसा निहतं पूर्व न मां हन्तुं त्वमहिसि ॥        | २०         |
| रामस्तस्य तु विज्ञाय बाष्पपूर्णमुखस्तदा । द्विगुणीकृततापार्तः सीतासक्तां पियां कथाम् ॥   | <b>२</b> १ |
| गृधराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्धनुः ।<br>निपपातावशो भूमौ रुरोद सहरुक्षमणः ॥             | २२         |
| एकमेकायने दुर्गे निःश्वसन्तं कथञ्चन । समीक्ष्य दुःखिततरो रामः सौमिलिमत्रवीत् ॥           | २३         |

२९

राज्याद्वंशो वने वासः सीता नष्टा द्विजो हतः। ईदृशीयं ममालक्ष्मीर्निर्दहेदपि पावकम्॥ २४

संपूर्णमि चेद्य पतरेयं महोदिधम् । सोऽपि नृनं ममारुक्षम्या पिशुष्येत्सरितां पतिः ॥ २५

नाम्त्यभाग्यतरो लोके मत्तोऽस्मिन्सचराचरे । येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा ॥ २६

अयं पितृवयस्यो मे गृधराजो जरान्वितः । दोते विनिहतो भूमौ मम भाग्यविपर्ययात् ॥ २७

इत्येवमुक्त्वा बहुशो राघवः सहरूक्ष्मणः । जटायुषं च पस्पर्श पितृस्नेहं विद्शियन् ॥ २८

निकृतपक्षं रुधिरावसिक्तं

स गृधराजं परिरभ्य रामः ।

क मैथिली प्राणसमा ममेति

विमुच्य वाचं निपपात भूमौ ॥

इति सप्तषष्टितमः सर्गः ॥

## अष्टषष्टितमः सर्गः ॥

रामः संप्रेक्ष्य तं गृष्ठं भुवि रौद्रेण पातितम् । सौमित्रिं मित्रसंपन्नमिदं वचनमन्नवीत् ॥

ममायं नूनमर्थेषु यतमानो विहंगमः । राक्षसेन हतः संख्ये प्राणांस्त्यक्षयति दुस्त्यजःन् ॥

भयमस्य शरीरेऽस्मिन्पाणो स्क्षमण विद्यते । तथा हि स्वरहीनोऽयं विक्कवः समुदीक्षते ॥

जटायो यदि शक्तोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः। सीतामाख्याहि भदं ते वधमाख्याहि चात्मनः॥

किंनिमित्तोऽहरत्सीतां रावणस्तस्य किं मया। अपराधं तु यं दृष्टा रावणेन हृता प्रिया।।

कथं तच्चन्द्रसंकाशं मुखमासीन्मनोहरम्। सीत्रया कानि चोक्तानी तस्मिन्काले द्विजोत्तम ॥

कथंवीर्यः कथंरूपः किंकमी स च राक्षसः। क चास्य भवनं तात ब्रुहि मे परिष्टच्छतः॥ तमुद्रीक्ष्याथ दीनात्मा विलयन्तमनन्तरम् । व।च।ऽतिसन्नया रामं जटायुरिद्मन्नवीत् ॥ हता सा राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहायसा । मायामास्थाय विपुलां वातदुर्दिनसंकुलाम् ॥ परिश्रान्तस्य मे तात पक्षौ छित्वा स राक्षसः । सीतामादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणां दिशम ॥ १० उपरूष्यन्ति मे प्राणा दृष्टिश्रमित राघव । परयामि वृक्ष:नसौवर्णानुशीःकृतसूर्धजान् ॥ येन याति मुहूर्तेन सीतामादाय रावणः। विवणष्टं घनं क्षिपं तत्स्वामी प्रतिपद्यते ॥ विनदो नाम मुहूर्तोऽयं स च काकुतस्य नाभुभत्। त्वित्रयां जानकीं हत्वा रावणो राक्षसेधरः ॥ १३-झषबद्घडिशं गृह्य क्षिप्रमेव विनक्षति । न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्रति ॥ १४ वैदेखां रंस्यसे क्षिपं हत्वा तं राक्षसं रणे।

असंमूदस्य गृजस्य रामं पत्यनुभाषतः ॥

| अ।स्यात्सुस्नाव रुधिरं म्रियमाणस्य सामिषम् ।<br>पुत्रो विश्रवसः साक्षाद्धाता वैश्रवणस्य च ॥   | १६  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| इत्युक्तवा दुर्लभान्त्राणान्सुमोच पतगेश्वरः।<br>ब्रुहि ब्रुहीति रामस्य ब्रुवाणस्य कृताञ्जलेः॥ | १७  |
| त्यक्तवा शरीरं गृधस्य जम्मुः प्राणा विहायसम् ।<br>स निक्षिप्य शिरो भूमौ प्रसार्य चरणौ तदा ॥   | १८  |
| विक्षिप्य च शरीरं स्वं पपात धरणीतले ।<br>तं गृष्ठं प्रेक्ष्य ताम्रक्षं गतासुमचलोपमम् ॥        | १९  |
| रामः सुबहुभिर्दुःखैदीनः सौमितिमब्रवीत् ।<br>बहूनि रक्षसां वासे वर्षाणि वसता सुखम् ॥           | २०  |
| अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह पक्षिणा।<br>अनेकवार्षिको यस्तु चिरकालसमुरिथतः॥                    | 2 8 |
| सोऽयमद्य हतः रोते कालो हि दुरितकमः। पश्य रुक्ष्मण गृघोऽयमुपकारी हतश्च मे ।                    | २२  |
| सीतामभ्यवपन्नो वै रावणेन बलीयसा ।<br>गृघराज्यं परित्यज्य पितृपैतामहं महत् ॥                   | २३  |

| मम हेतोर्यं प्राणान्मुमोच पतगेश्वरः ।<br>सर्वत्र खळु दश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः ॥ २४        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| शूराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यग्योनिगतेष्वि ।<br>सीताहरणजं दुःखं न मे सौम्य तथागतम् ॥ २५     |
| यथा विनाशो गृष्टस्य मत्कृते च परंतप।<br>राजा दशरथः श्रीमान्यथा मम महायशाः॥ २६              |
| पूजनीयश्च मान्यश्च तथाऽयं पतगेश्वरः ।<br>सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मिथिष्यामि पावकम् ॥ २०   |
| गृष्ट्रराजं हि धक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम् ।<br>देहं पतगराजस्य चितामारोप्य राघव ॥ २८      |
| इमं धक्ष्यामि सौमित्रे हतं रोद्रेण रक्षसा ।<br>गोदावर्यास्तटे शुभ्रे वितां कुरुमहाभुज ॥ २९ |
| एवमुक्तवा तु सौभितिं समारुक्षय जटायुषम् ।<br>समुद्धृत्य गतिःश्रीमान् गोदावधीस्तटंपति ॥ ३०  |
| ततो गत्वा तु तत्तीरे गुम्ने कुश्तमन्वते ।                                                  |

| रुक्षमणेनाहृतैः काष्ठिश्चितां कृत्वा महासुजः।<br>या गतिर्यज्ञशीलानामाहितामेश्च या गतिः॥     | १२         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| अपरावर्तिनां या च या च भूबिप्रदायिनाम् ।<br>मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमान् ॥ ३     | <b>{ 3</b> |
| गृष्ठराज महासत्व संस्कृतश्च मया वज ।<br>एवमुक्तवा चितां दीप्तामारोप्य पतगेश्वरम् ॥          | १४         |
| ददाह रामो धर्मात्मा खबन्धुमिव दुःखितः।<br>रामोऽथ सहसौमित्रिर्वनं गत्वा स वीर्यवान्॥ ३       | १५         |
| स्थूळान्हत्वा महारोहीननु तस्तार तं द्विजम् ।<br>रोहिमांसानि चोत्कृत्य पेशीकृत्य महायशाः ॥ ३ | ६          |
| शकुनीनां ददौ रामो रम्ये हरितशाहुले।<br>यत्तस्प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः॥ ३        | ७          |
| तत्स्वर्गगमनं तस्य पित्र्यं रामो जजाप ह ।<br>ततो गोद।वरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजौ ॥ ३         | (          |
| शास्त्रदृष्टेन विधिना जले गृष्टाय राघनौ ।<br>स्नात्ना तौ गृष्ट्रशानाय उदकं चक्रतुस्तदा ॥ ३  |            |

स गृधराजः कृतवान्यशस्करं
सुदुष्करं कर्म रणे निपातितः ।
महर्षिकल्पेन च संस्कृतस्तदा
जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुमाम् ॥ ४०

कुतोदकौ तावपि पिक्सित्तमे
स्थिरां च बुद्धि प्रणिधाय जग्मतु: ।
प्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनो
वनं सुरेन्द्रानिव विष्णुवासवौ ॥

88

इति अष्टषष्टितमः सर्गः ॥



# एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥

कृत्वैवमुद्कं तस्मै प्रस्थितौ रामलक्ष्मणौ । अवेक्षन्तौ वने सीतां पश्चिमां जग्मतुर्दिशम् ॥ तौ दिशं दक्षिणां गत्वा शरचापासिधारिणौ । अविपहतमैक्ष्वाकौ पन्थानं प्रतिजग्मतुः ॥ गुरुमेर्वृक्षेश्च बहुमिर्लतामिश्च प्रवेष्टितम् ।

आवृतं सर्वतो दुर्गं गहनं घोरदर्शनम् ॥

व्यतिकम्य तु वेगेन व्यालसिंहनिषेवितम्। सुमीमं तन्महारण्यं व्यतियातौ महाबलौ ॥ ततः परं जनस्थानात्त्रिकोशं गम्य राघवौ । क्रौक्चारण्यं विविशत्रगृहनं तौ महौजसौ ॥ नःनामेघघनप्रख्यं प्रहृष्टमिव सर्वतः । नानापक्षिगणेर्जुष्टं नानाव्यालमृगैर्युतम् ॥ ६ दिद्दक्षमाणी वैदेहीं तद्वनं तौ विचिक्यतुः। तत्र तलावतिष्ठन्तौ स्रीताहरणक शिंतौ ॥ ततः पूर्वेण तौ गत्वा विक्रोशं आतरौ तदा। कौश्चारण्यमतिकम्य मतङ्गाश्रममन्तरे ॥ दृष्टा तु तद्वनं घोरं बहुमीममृगद्विजम् । नानासत्वसमाक्तीर्णं सर्वं गहनपादपम् ॥ दह्शाते तु तौ तत्र दरीं दशरथात्मजौ। पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंवृताम् ॥ आसाद्य तौ नरव्याची दर्यास्तस्या विदूरतः। दहशाते महारूपां राक्षसीं विकृताननाम् ॥

| भयदामल्पसत्वानां बीमत्सां रौद्रदर्शनाम् ।                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| लम्बोदरीं तीक्षणदंष्ट्रां कराकां परुषत्वचम् ॥                                                | १२  |
| भक्षयन्तीं मृगानभीमानिवक्टां मुक्तमूर्घजाम् ।<br>प्रेक्षेतां तौ तदा तत्र भातरौ रामरुक्षमणौ ॥ | १३  |
| सा समासाद्य तौ वीरौ वजनतं भातुरप्रतः। एहि रंस्यावहैरयुक्तवा समालम्बत लक्ष्मणम्।।             | \$8 |
| उवाच चैनं वचनं सौमितिमुपगुद्य सा ।<br>अहं त्वयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः ॥              | १५  |
| नाथ पर्वतक्रटेषु नदीनां पुलिनेषु च। आयु:शेषिममं वीर त्वं मया सह रंस्यसे॥                     | १६  |
| एवमुक्तस्तु कुपितः खङ्गमुद्धृत्य रुक्ष्मणः ।<br>कर्णनासौ स्तनौ चास्या विचकर्तारिसूदनः ॥      | १७  |
| कर्णनासे निकृते तु विस्तरं सा विनद्य च। यथागतं प्रदुदाव राक्षसी भीमदर्शना ॥                  | १८  |
| तस्यां गतायां गहनं व्रजन्तौ वनमोजसा ।                                                        | 90  |

लक्ष्मणस्तु महातेजाः सत्ववाञ्शीलवाञ्गुचिः। अज्ञवीत्पाञ्जलिर्वाक्यं भातरं दीप्ततेजसम्।।

20

२४

स्पन्दते मे हढं बाहुरुद्धिमिव मे मनः। प्रायशिधाप्यनिष्टानि निमित्तान्युपलक्षये॥

तस्मात्सज्जीभवार्थ त्वं कुरुष्व वचनं हितम् । ममेय हि निमित्तानि सद्यः शंसन्ति संभ्रमम् ॥

एष वञ्चुलको नाम पक्षी परमदारुणः। आवयोर्विजयं युद्धे शंसन्निव विनर्दति॥

तयोरन्वेषतोरेवं सर्वं तद्वनमोजसा । सञ्जज्ञे विपुलः शब्दः प्रभञ्जन्तिव तद्वनम् ॥

संवेष्टितिमवात्यर्थे गगनं मातिरिश्वना । वनस्य तस्य शब्दोऽमृद्दिवमापूरयन्निव ॥

तं शब्दं काङ्क्षमाणस्तु रामः कक्षे सहानुजः। दद्शे सुमहाकायं राक्षसं विपुलोरसम्।।

आसेदतुस्ततस्तत्र तावुभौ प्रमुखे स्थितम् । विवृद्धमशिरोत्रीवं कवन्यमुदरेमुखम् ॥

| रोमिनिनितिस्तीक्षणमहागिरिमिवोच्छितम्। नीलमेवनिभं रौद्रं मेघस्तनितिनःस्वनम्॥             | २८  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अग्निज्वालानिकारोन ललादस्थेन दीप्यता। महापक्ष्मेण पिङ्गेन विपुलेनायतेन च॥               | २९  |
| एकेनोरिस घोरेण नयनेनाशुदर्शिना।<br>महादंष्ट्रोपपन्नं तं लेलिहानं महासुखम्।।             | ३०  |
| भक्षयन्तं महाघोरानृक्षसिंहमृगद्विपान् ।<br>घोरौ भुजौ विकुर्वाणमुभौ योजनमायतौ ॥          | 3 ? |
| कराभ्यां विविधानगृद्य ऋक्षान्पक्षिगणानमृगान् ।<br>आकर्षन्तं विकर्षन्तमनेकानमृगयूथपान् ॥ | 3 2 |
| स्थितमाषृत्य पन्थानं तयोभीत्रोः प्रपन्नयोः ।<br>अथ तौ समभिकम्य कोशमात्रे दद्शीतुः ॥     | 33  |
| महान्तं दारणं भीमं कबन्धं भुजसंवृतम् ।<br>कबन्धमिव संस्थानाद्तिघोरप्रदर्शनम् ॥          | ३४  |
| स महाबाह्यसम्बंधियाची विपुली खुनौ ।<br>जमाह सरितायेव सववी पीइयन्यलात ॥                  | 34  |

| खिंद्रनी दढधन्वानी तिग्मतेजोवपुर्धरी।<br>भातरी विवशं प्राप्ती कृष्यमाणी महाबली॥         | ३६   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| तत्र धैर्येण शूरस्तु राघत्रो नैव विवयथे।<br>बाल्यादनाश्रयत्वाच लक्ष्मणस्त्वतिविवयथे॥    | ३७   |
| उषाच च विषण्णः सन्राघवं राघवानुजः ।<br>पद्य मां वीर विवशं राक्षसस्य वशं गतम् ॥          | ३८   |
| मयैकेन विनिर्युक्तः परिमुझस्य राघव ।<br>मां हि भूतविं दत्वा पलायस्व यथासुखम् ॥          | ३९   |
| अधिगन्तासि वैदेहीमचिरेणेति मे मितः।<br>प्रतिरुभ्य च काकुत्स्य पितृपैतामहीं महीम्॥       | 80   |
| तत्र मां राम राज्यस्थः सर्तुमहिस सर्वदा। लक्ष्मणेनैवमुक्तस्तु रामः सौमिलिमब्बीत्।।      | 8 \$ |
| मा सा त्रासं कृथा वीर न हि त्वाहिन्त्रषीदति ।<br>एतस्मित्रन्तरे कूरो आतरौ रामलक्ष्मणौ ॥ | ४२   |
| पपच्छ घननिर्घोषः कबन्धो दानवोत्तमः।<br>कौ युवां वृषभस्कन्धौ महाखङ्गधनुर्धरौ॥            | ४३   |

घोरं देशमिमं प्राप्तौ मम भक्षावुपस्थितौ । वदतं कार्यमिह वां किमर्थे चागतौ युवाम् ॥ 88 इमं देशमनुपासौ क्षुधार्तस्येह तिष्ठतः। सवाणचापखड्गौ च तीक्षणशृङ्गाविवर्षभौ॥ 84 ममास्यमनुसंपाप्तौ दुर्रुभं जीवितं पुनः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कबन्धस्य दुरात्मनः ॥ ४६ उवाच रुक्षमणं रामो मुखेन परिशुष्यता । कृच्छात्कृच्छतरं पाप्य द।रुणं सत्यविकप ।। 80 व्यसनं जीवितान्ताय प्राप्तमप्राप्य तां प्रियाम् । कालस्य सुमहद्वीर्यं सर्वभृतेषु लक्ष्मण ॥ 85 त्वां च मां च नरव्याघ्र व्यसनै: पश्य मोहितौ । न।तिभारोऽस्ति दैवस्य सर्वभृतेषु रुक्षमण ॥ 86 शूराश्च बलवन्तश्च कृतास्त्राश्च रणाजिरे। कालाभिपत्राः सीद्नित यथा वालुकसेतवः॥

> इति ब्रुवाणो दृढसत्यविक्रमो महायशा दाशरथिः प्रतापवान् ।

# धवेक्ष्य सौमितिमुद्रप्रपौरुषं स्थिरां तदा स्वां मतिमात्मनाऽकरोत् ॥ ५१

इति एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥



#### सप्ततितमः सर्गः॥

तौ तु तत्र स्थितौ हृष्टा भातरौ रामलक्ष्मणौ। बाहुपाशपरिक्षिप्तौ कबन्धो वाक्यमब्रवीत्॥

तिष्ठतः किं नु मां हृष्टा क्षुघार्त क्षत्रियर्षमौ । आहारार्थं तु संदिष्टौ दैवेन गतचेतसौ ॥

तच्छुत्वा रुक्ष्मणो वाक्यं प्राप्तकारुं हितं तदा। उवाचातिं समापन्नो विक्रमे क्रुतनिश्चयः॥

त्वां च मां च पुरा तूर्णमादते राक्षसाधमः। तसादिसभ्यामस्याशु ब ह छिन्दावहै गुरू॥

भीषणोऽयं महाकायो राक्षसो मुजविक्रमः। छोकं द्यतिजितं कृत्वा द्यावां हन्तुमिहेच्छति॥

| निश्चेष्टानां वधो राजन्कुत्सितो जगतीपते ।                                                     |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| ऋतुमध्योपनीतानां पशूनामिव राघव ॥                                                              |    | Ę |
| एतत्सञ्जिल्पतं भुत्वा तयोः कुद्धस्तु राक्षसः ।<br>विदार्थास्यं तदा रौद्रस्तौ भक्षयितुमारभत् ॥ |    | ૭ |
| ततस्तौ देशकालज्ञौ खङ्गाभ्यामेव राघवौ। अच्छिन्दतां सुसंहष्टौ बाह्न तस्यांसदेशयोः॥              |    | ( |
| दक्षिणो दक्षिणं बाहुमसक्तमसिना ततः। चिच्छेद रामो वेगेन सब्यं वीरस्तु रुक्षणः॥                 |    | ९ |
| स पपात महाबाहु इछिन्नबाहु महास्वनः । सं च गां च दिशश्चेव नादयञ्जलदो यथा ॥                     | ?  | 0 |
| स निकृतौ भुजौ हृष्टा शोणितौघपरिष्छतः। दीनः पप्रच्छ तौ वीरौ कौ युवामिति दानवः॥                 | \$ | ? |
| इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः ।<br>शशंस राघवं तस्य कवन्धस्य महाबलः ॥                 | ?  | 2 |
| अयमिक्षवाकुदायादो रामो नाम जनैः श्रुतः।<br>अस्यैवावरजं विद्धि भातरं मां च रुक्षमणम्॥          | 2  | 3 |

मात्रा प्रतिहृते राज्ये रामः प्रवाजितो दनम् । मया सह चरत्येषः भायया च महद्वनम् ॥

अस्य देवप्रभावस्य वसतो विजने वने । रक्षसापृह्ता पत्नी यामिच्छन्ताविहागतौ ॥

त्वं तु को वा किमर्थं वा कबन्धसहशो वने । आस्येनोरसि दीसेन भमजङ्घो विचेष्टसे ॥

एवमुक्तः कबन्धस्तु रुक्ष्मणेनोत्तरं वचः । उवाच परमप्रीतस्तदिन्द्रवचनं सारन् ॥

खागतं वां नरव्याघौ दिष्ट्या पश्यामि चाप्यहम् । दिष्ट्या चेमौ निकृतौ मे युवाभ्यां बाहुवन्धनौ ॥ १०

विरूपं यच मे रूपं प्राप्तं ह्यविनयाद्यथा । तनमे शृणु नरव्याघ तत्वतः शंसतस्तव ॥

इति सप्ततितमः सर्गः ॥



# एकसप्ततितमः सर्गः ॥

| पुरा राम महाबाहो महाबलपराक्रम । रूपमासीन्ममाचिन्त्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् ॥                  | १  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| यथा सोमस्य शक्रस्य सूर्यस्य च यथा वपुः। सोऽहं रूपमिदं कृत्वा छोकवित्रासनं महत्।                 | 3  |
| ऋषीन्वनगतान्राम त्रासयामि ततस्ततः ।<br>ततः स्थूलशिरा नाम महर्षिः कोपितो मया ॥                   | 2  |
| सिञ्चन्वन्विषयं वन्यं रूपेणानेन धर्षितः । तेनाहमुक्तः प्रेक्षयैवं घोरशापाभिधायिना ॥             | 8  |
| एतदेव नृशंसं ते रूपमस्तु विगर्हितम् ।<br>स मया याचितः कुद्धः शापस्यान्तो भवेदिति ॥              | 19 |
| अभिशापकृतस्येति तेनेदं भाषितं वचः ।<br>यदा छित्वा भुजौ रामस्त्वां दहेद्विजने वने ॥              | Ę  |
| तदा त्वं प्राप्सिसे रूपं त्वमेव विपुरं शुभम्। श्रिया विराजितं पुत्रं दनोस्त्वं विद्धि लक्ष्मण।। | 0  |

इन्द्रकीपादिदं रूपं प्राप्तमेवं रणाजिरे। अहं हि तपसोश्रेण पितामहमतोषयम्॥

दीर्घमायुः स मे प्रादात्ततो मां विश्वमोऽस्पृशत् । दीर्घमायुर्मया प्राप्तं कि मे शकः करिष्यति ॥

इत्येवं बुद्धिमास्थाय रणे शक्रमधर्षयम् । तस्य बाहुपमुक्तेन बज्जेण शतपर्वणा ॥

सिक्थनी चैव मूर्घा च शरीरे संप्रवेशितम् । स मया याच्यमानः सलानयद्यमसादनम् ॥

पितामहवचः सत्यं तदस्त्विति ममात्रवीत् । अनाहारः कथं शक्तो भससक्यिशिरोमुखः ॥

वज्रेणाभिहतः कालं सुदीर्घमिष जीवितुम्। एवमुक्तस्तु मै शको बाह्य योजनमायतौ॥ १३

प्रादादास्यं च मे कुक्षौ तीक्ष्णदंष्ट्रमकल्पयत् । सोऽहं भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां संकृष्यास्मिन्वनेचरान् ॥१

सिंहद्विपमृगव्यात्रान्मक्षयामि समन्ततः । स तु मामत्रवीदिन्द्री थदा रामः सङ्क्षमणः ॥ १ कारण्यं सहशं कर्तुमुपकारे च वर्तताम् । काष्ठान्यादाय शुष्काणि काले भमानि कुझरैः ॥ २४

घक्ष्यामस्त्वां वयं वीर धभ्रे महति किरिपते। स त्वं सीतां समाचक्षव येन वा यत्र वा हृता॥ २५

कुरु कल्याणमत्यर्थे यदि जानासि तत्वतः । एवमुक्तस्तु रामेण वाक्यं दनुरनुत्तमम् ॥

प्रोवाच कुशलो वक्तुं वक्तारमपि राघवम् । दिव्यमस्ति न मे ज्ञानं नाभिजानामि मैथिलीम् ॥ २७

२६

युक्तां ज्ञास्यति तं बक्षये दग्धः खं रूपमास्थितः । अदग्धस्य तु विज्ञातुं शक्तिरस्ति न मे प्रमो ॥ २८

राक्षसं तं महाविधि सीता येन हता तव। विज्ञानं हि मम अष्टं शापदोषेण रात्रव॥

स्वकृतेन मया प्राप्तं रूपं लोकविगर्हितम् । किं तु यावत्र यात्यस्तं सविता श्रान्तवाहनः ॥ ३०

तावन्मामवटे क्षिप्त्वा दह राम यथाविधि। दग्धस्त्वयाऽहमवटे न्यायेन रघुनन्दन॥ वक्ष्यामि तमहं वीर यस्तं ज्ञास्यति राक्षसम् । तेन सख्यं च कर्तव्यं न्यायवृत्तेन राघव ॥

३२

करुपयिष्यति ते शीतः साहाय्यं छघुविकमः। न हि तस्यास्त्यविज्ञातं लिषु छोकेषु राघव। सर्वान्परिस्रतो छोकान्पुरासौ कारणान्तरे॥

३३

इति एकसप्ततितमः सर्गः ॥



## द्विसप्ततितमः सर्गः ॥

एवमुक्ती तु ती वीरी कबन्धेन नरेश्वरी। कत्तवन्ती च महतीं चितां गिरिगुकीयमाम् ॥
ततः कबन्धमारोष्य चितां ज्वलिततेजसी।
बाहू च सुमहाबाहू योजनायतिवस्तृती॥

२

रुक्मणस्तु महोङ्काभिर्ज्वलितामिः समन्ततः । चितामादीप्यामास सा प्रजज्वाल सर्वतः ॥

3

तां प्रेक्ष्य सर्वतो दीमां चितां दृढ्यनुर्धरः। विसायान इदं वाक्यं राघवं रुक्षमणोऽब्रवीत्॥

| महाश्रशिखरप्रख्यं कबन्धमनलोमहान् । अन्तिरक्षं महोलकाभिराष्ट्रणोत्स सहस्रशः ॥ तच्छरीरं कबन्धस्य घृतिपिण्डोपमं महत् । मेदसा पच्यमानस्य सन्दं दहति प वकः ॥ स विध्य चितामाश्च विध्मोऽभिरिबोत्थितः । अरजे वाससी बिश्रन्मालां दिव्यां महाबलः ॥ ततिश्चिताया वेगेन भास्वरो विमलाम्बरः । उत्पपाताश्च संहष्टः सर्वभत्यङ्गम्षणः ॥ १० विमाने भास्वरे पिष्ठन्हंसयुक्ते यशस्करे । प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन् ॥ १० सोऽन्तिरक्षगतो रामं कबन्धो वाक्यपत्रवीत् । १९ राम षह्यक्तयो लोके याभिः सर्व विमृश्यते । परिमृष्टो दशान्तेन दशाभागेन सेव्यते ॥ | दग्धो जटायुः पूर्वे तु सीतामन्वेषता त्वया । अयं द्वितीयो निर्देग्धस्तृतीयं किनु वक्ष्यसि ॥ |   | 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| मेदसा पच्यमानस्य मन्दं दहति प वकः ॥  स विध्य चितामाश्च विध्मोऽमिरिवोत्थितः । अरजे वाससी विश्वनमालां दिव्यां महाबलः ॥  ततिश्चिताया वेगेन भास्वरो विमलान्बरः । उत्पपाताश्च संहष्टः सर्वभत्यङ्गम्षणः ॥  विमाने भास्वरे तिष्ठन्दंसयुक्ते यशस्करे । प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन् ॥  श्ण राघव तत्वेन यथा सीतामवाप्यसि ॥  ११  राम षड्युक्तयो लोके याभिः सर्व विमृह्यते ।                                                                                                                                                                   |                                                                                            |   | æ |
| अरजे वाससी विश्वनमालां दिव्यां महाबलः ॥ ८ ततिश्चिताया वेगेन भास्वरो विमलाम्बरः । उत्पपाताशु संहष्टः सर्वयत्यङ्गमूषणः ॥ ९ विमाने भास्वरे विष्ठन्दं सयुक्ते यशस्करे । प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन् ॥ १० सोऽन्तिरक्षगतो रामं कबन्धो वाक्यपत्रवीत् । ११ राम षह्युक्तयो लोके याभिः सर्वं विमृहयते ।                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                          |   | 9 |
| उत्पपाताशु संहष्टः सर्वपत्यङ्गम्षणः ॥ ९<br>विमाने भास्वरे तिष्ठन्हंसयुक्ते यशस्करे ।<br>प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन् ॥ १०<br>सोऽन्तिरक्षगतो रामं कबन्धो वाक्यपत्रवीत् ।<br>श्रृणु राघव तत्वेन यथा सीतामवाप्यसि ॥ ११<br>राम षद्युक्तयो लोके याभिः सर्वं विमृश्यते ।                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |   | 6 |
| प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन् ॥ १० सोऽन्तिरक्षगतो रामं कबन्धो वाक्यपत्रवीत् । शृणु राघव तत्वेन यथा सीतामवाप्यसि ॥ ११ राम षद्युक्तयो लोके याभिः सर्व विमृश्यते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |   | 9 |
| शृणु राघव तत्वेन यथा सीतामवाप्यसि ॥ ११<br>राम षड्युक्तयो लोके याभिः सर्व विमृश्यते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | 2 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | ? | 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | 2 | 2 |

| दशाभागगतो हीनस्त्वं हि राम सलक्ष्मणः।                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| यत्कृते व्यसनं प्राप्तं त्वया दारप्रवर्षणम् ॥ १३                                           |
| तदवइयं त्वया कार्यः स सुहत्सुहदां वर । अकृत्वा हि न ते सिद्धिमहं पद्द्यामि चिन्तयन् ॥ १४   |
| श्रूयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीबो नाम वानरः।<br>भ्रात्रा निरस्तः कुद्धेन वालिना शकसूनुना॥ १५ |
| ऋ इयम् के गिरिवरे पम्पापयम्तकोभिते ।<br>निवसत्यात्मवान्वीरश्चतुर्मिः सह वानरैः ॥ १६        |
| वानरेन्द्रो महावीर्यस्तेजोवानमितप्रमः ।<br>सत्यसन्धो विनीतश्च धृतिमान्मतिमान्महान् ॥ १७    |
| दक्षः प्रगल्मो द्युतिमान्महाबलपराक्रमः ।<br>आत्रा निवासितो राम राज्यहेतोर्भहाबलः ॥ १८      |
| स ते सहायो मित्रं च सीतायाः परिमार्गणे। भविष्यति हि ते राम मा च शोके मनः कृथाः॥ १९         |
| भवितव्यं हि पचापि न तच्छक्यमिहान्यथा। कर्निमिक्ष्याकद्यादेळ कालो हि द्रश्तिकमः॥ २०         |

| गच्छ शीव्रमितो राम सुप्रीवं तं महाबलम् ।<br>वयस्यं तं कुरु क्षिप्रमितो गत्वांच राघव ॥           | २१         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसौ ।<br>स च ते नावमन्तव्यः सुमीवो वानराधिपः ॥                   | <b>२ २</b> |
| कृतज्ञः कामऋषी च सहायार्थी च वीर्यवान् ।<br>शक्ती ह्याद्य युवां कर्तुं कार्य तस्य चिकीर्षितम् ॥ | २३         |
| कृतार्थो वाकृतार्थो वा कृत्यं तव करिष्यति ।<br>स ऋक्षरजसः पुत्रः पम्पामटति शङ्कितः ॥            | २४         |
| भास्करस्यौरसः पुत्रो वालिना कृतिकिल्बिषः।<br>संनिधायायुधं क्षिप्रमृश्यम्कालयं किषम्॥            | २५         |
| कुरु राघव सत्येन वयस्यं वनचारिणम् । स हि स्थानानि सर्वाणि कात्स्न्येन कपिकुञ्जरः ॥              | २६         |
| नरमांसाशिनां लोके नैपुण्यादिधगच्छित ।<br>न तस्याविदितं लोके किश्चिदस्ति हि राघव ॥               | २७         |
| यावत्सूर्यः प्रतपति सहस्रांग्रहिन्दम ।<br>स नदीर्विपुलाञ्शेलानिगरिदुर्गाणि कन्दरान् ॥           | 26         |

अन्वीक्ष्य वानरै: सार्घ पत्नीं तेऽधिगमिष्यति । वानरांश्च महाकायान्त्रेषयिष्यति राघव ॥

२९

दिशो विचेतुं तां सीतां त्वद्वियोगेन शोचतीम् । स ज्ञास्यति वरारोहां निर्मेटां रावणालये ॥

30

स मेरुशृङ्गात्रगतामनिन्दितां
प्रविश्य पातालतलेऽपि वाऽऽश्रिताम् ।
प्रवङ्गमानां प्रवरस्तव प्रियां
निहत्य रक्षांसि पुनः मदास्यति ॥

३१

इति द्विसप्ततितमः सर्गः॥

## बिसप्ततितमः सर्गः ॥

निदर्शियत्वा रामाय सीतायाः प्रतिपादने । वाक्यमन्वर्थमर्थज्ञः कबन्घः पुनरब्रवीत् ॥

8

प्ष राम शिवः पन्था यत्रैते पुष्टिपता द्रुमाः । प्रतीचौ दिशमाश्रित्य प्रकाशनते मनोरमाः ॥

२

जम्बूपियालपनसप्रक्षन्यमोधितन्द्काः । अश्वत्थाः कर्णिकाराध्य चृत्रधान्ये च पादपाः ॥ ३ धन्वना नागवृक्षाश्च तिलका नक्तमालकाः। नीलाजोद्धाः कदम्बाश्च करवीराश्च पुष्टिपताः॥

S

६

80

अग्नमुख्या अशोकाश्च सुरक्ताः पारिभद्रकाः।
तानारुद्याथ वा भूमौ पातियत्वा च तान्बलात्।

फर्ठान्यमृतकल्पानि भक्षयन्तौ गमिष्यथः। तदतिक्रम्य काकुत्स्थ वनं पुष्पितपादपम्॥

नन्दनपतिमं चान्यत्कुरवो ह्युत्तरा इव । सर्वकामफला वृक्षाः पादपास्तु मधुस्रवाः ॥

सर्वे च ऋतवस्तल वने चैत्ररथे यथा। फलभारानतास्तत्र महाविटपधारिणः॥

शोमन्ते सर्वतस्तत्र मेघपर्वतसित्रमाः । तानारु वा मूमी पातियत्वा यथासुखम् ॥

फलान्यमृतकल्यानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति । चङ्कमन्तौ वरान्देशाञ्शैलाच्छेलं वनाद्वनम् ॥

ततः पुष्करिणीं वीरौ पम्पां नाम गमिष्यथः। अशकरामविअंशां समतीर्थामशैवलाम्।।

| राम सङ्घातवाद्यकां कमलोत्पलः।। छिनींम् ।<br>तत्र हंसाः ष्ठवाः कौष्ट्याः कुरराध्येव राघव ॥  | १२   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| वल्गुस्वना निक्जनित पम्पासिल्लगोचराः।<br>नोद्विजन्ते नरान्दृष्टा वधस्याकोषिदाः शुभाः॥      | १३   |
| घृतिपण्डोपमान्स्थूळांस्तान्द्रिजान्मक्षयिष्यथः ।<br>रोहितान्वऋतुण्डांश्च नलमीनांश्च राघव ॥ | \$ 8 |
| पम्पायामिषुभिर्मत्स्यांस्तत्र राम वसन्हतान् ।<br>निस्त्वकपक्षानयस्तप्तानकृशानेककण्टकान् ॥  | १५   |
| तव भक्त्या समायुक्तो रुक्ष्मणः संपदास्यति । भृशं ते खादतौ मत्स्यान्यम्यायाः पुष्पसञ्चये ॥  | १६   |
| पद्मगनिध शिवं वारि सुखशीतमनामयम् ।<br>उद्धृत्य सितमक्किष्टं रौप्यस्पाटिक सन्निमम् ॥        | १७   |
| अथ पुष्करपर्णेन रुक्ष्मणः पायिष्यति । स्थूरुनिगरिगुः।शुरुयान्वराहान्वनच।रिणः ॥             | १८   |
| अपां लोमादुपानुत्तान्त्रवमानिय नर्दतः ।<br>क्रवान्त्रितांक्ष वस्तामां तथ्यवि को नरीनम् ॥   | 9 0  |

सायाहे विचरन्राम विटपीनमाल्यधारिणः। शीतोदकं च पम्पाया दृष्ट्वा शोकं विहास्यसि॥ २०

सुमनोभिश्चितांस्तत्र तिलकान्नक्तमालकान्। उत्पलानि च फुलानि पङ्कजानि च राघव॥

न तानि कश्चिन्माल्यानि तत्रारोपयिता नरः। न च वै म्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राघव॥ २२

मतङ्गशिष्यास्तनासन्नृषयः सुसमाहिताः । तेषां भाराभितप्तानां वन्यमाहरतां गुरोः ॥

ये प्रपेतुर्महीं तूर्णे शरीरात्स्वेदिबन्दवः। तानि जातानि माल्यानि मुनीनां तपसा तदा॥ २४

स्वेदबिन्दुसमुत्थानि न विनश्यन्ति राघव। तेषामद्यापि तत्रव दृश्यते परिचारिणी॥

श्रमणी शबरी नाम काकुत्स्य चिरजीविनी। त्वां तु धर्मे स्थिता नित्यं सर्वभूतनमस्कृतम्॥

२ ६

दृष्ट्या देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति । ततस्तद्राम पम्यायास्तीरमाश्रित्य पश्चिमम् ॥

| आश्रमस्थानमतुलं गुद्धं काकुतस्थ पश्यसि ।<br>न तत्राक्रमितुं नागाः शक्नुवन्ति तमाश्रमम् ॥ | २८         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| विविधास्तत्र वै नागाः वने तस्तिश्च पर्वते ।<br>ऋषेस्तस्य मतङ्गस्य विधानातच्च काननम् ॥    | २९         |
| मतङ्गवनित्येव विश्रुतं रघुनन्दन ।<br>तिसान्नन्दनसङ्गारो देवारण्योपमे वने ॥               | ३०         |
| नानाविहगसङ्कीर्णे रंखसे राम निर्वृतः ।<br>ऋश्यमूकस्तु पम्पायाः पुरस्तात्पुष्टिपतद्भुमः ॥ | <b>३</b> १ |
| सुदु: खारोहणो नाम शिशुनागामिरक्षित: ।<br>उदारो ब्रह्मणा चैव पूर्वकाले विनिर्मित: ॥       | ३२         |
| शयानः पुरुषो राम तस्य शैलस्य मूर्धनि ।<br>यत्स्वमे लभते वित्तं तत्प्रबुद्धोऽधिगच्छति ॥   | ३३         |
| न त्वेनं विषमाचारः पापकर्माऽधिरोहति ।                                                    | 38         |
| तंत्रव पहरन्त्येनं सुप्तमादाय राक्षसाः । तत्रापि शिश्रनागानामाक्रन्दः श्रयते महान् ॥     | 34         |

कीडतां राम पन्यायां मतङ्गरण्यवाशिनाम् । सिका रुधिरधाराभिः संहत्य परमद्विगाः ॥

प्रचरन्ति पृथक्कीणी मेघवर्णान्तरस्विनः । ते तत्र पीत्वा पानीयं विमळं शीतमञ्ययम् ॥

निर्वृताः संविगाहन्ते वनानि वनगोचराः। ऋक्षांश्च द्वीपिनश्चैव नीलकोमलकप्रमान्॥

रुखनपेतापजयान्दृष्टा शोकं जिवष्यसि । राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा ॥

शिलापियाना काकुत्स्य दुःखं चास्याः प्रवेशनम् । तस्या गुहायाः प्राग्द्वारे महाञ्शीतोदको हदः ॥

फलमूलानिवतो रम्यो नानामृगसमावृतः । तस्यां वसति सुमीवश्चतुर्मिः सह वानरैः ॥

कदः।चिच्छिखरे तस्य पर्वतस्यावतिष्ठते । कबन्धस्त्वनुशास्यैवं तावुभौ रामस्समणौ ॥

स्राची भास्करवर्णाभः खे व्यरोचत वीर्धवात्। तं तु खस्यं महासागं कवन्धं रामलक्ष्मणौ॥ प्रस्थितौ त्वं व्रजस्वेति वाक्यमूचतुरन्तिके । गम्यतां कार्यसिद्धवर्थमिति तावब्रवीत्स च । सुप्रीतौ तावनुज्ञाप्य कवन्धः पश्चितस्तदा ॥

88

स तत्कबन्धः प्रतिपद्य रूपं वृतः श्रिया भास्करतुल्यदेहः । निद्शीयन्याममवेक्ष्य खस्थः सर्व्यं कुरुष्वेति तदाभ्युवाच ॥

४५

इति त्रिसस्तितमः सर्गः॥



#### चतुःसतितमः सर्गः ॥

तौ कबन्धेन तं मार्ग पम्पाया दर्शितं वने । पतस्यतुर्दिशं गृख प्रतीचीं नृवरात्मजौ ॥

8

तौ शैलेष्वाचितान्वृक्षान्कौद्रकरुपफलान्द्रुनान्। वीक्षन्तौ जग्मलुईएंड सुम्रीवं रामलक्षमणौ॥

2

कृत्वा च शैनपृष्ठे तु तौ वासं रामलक्ष्मणौ। पम्पायाः पश्चिमं तीरं राघवानुपतस्थतुः॥

3

तौ पुषकरिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम् । अपरयतां ततस्तत्र रागर्या रम्यमाश्रमम् ॥

तौ तमाश्रममासाय दुमैर्बहुभिरादृतम् । सुरम्यमभिवीक्षन्तौ श्वनरीमभ्युपेयतुः ॥

तौ तु रृष्ट्वा तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जिलः। रामस्य पादौ जमाह स्थमणस्य च धीमतः॥

पाद्यमाचमनीयं च सर्वं प्रादाद्यथाविधि । तामुवाच ततो रामः श्रमणीं शंसितत्रताम् ॥

कचिते निर्जिता विष्नाः कचिते वर्धते तपः। कचिते नियतः शोध आहारश्च तपोधने॥

किचते नियमाः प्राप्ताः किचते मनसः सुखम् । किचते गुरुशुश्रूषा सफला चारुमाषिणी ॥

रामेण तापसी पृजा सा सिद्धा सिद्धसंमता। शशंस सबरी वृद्धा रामाय प्रत्युपस्थिता॥

अद्य प्राप्ता तपः निद्धिस्तव सन्दर्शनान्मया। अद्य मे सफ्छं तप्तं नुरवश्च सुपूजिताः॥ एततु वचनं श्रुत्वा रामवक्त्राद्विनि.सतम्। शबरी दशयामास तःवुमौ तद्वनं महत्॥

पश्य मेघघनप्ररुवं मृगपक्षिसमाकुरुम् । मतङ्गवनमित्येव विश्वति रघुनन्दन ॥

इह ते भावितात्मानो गुरवो मे महामते। जुहुवाञ्चित्रिरे तीर्थं मन्त्रवन्मन्त्रपूजितम्॥

इयं प्रत्यवस्थली वेदिर्यत ते मे सुसःकृताः। पुष्पोपहारं कुर्वन्ति अमादुद्वेपिमिः करैः॥

तेषां तपःप्रभावेण पश्याद्यापि रघूत्तम् । द्योतयन्ति दिशः सर्वाः श्रिया वेद्योऽतुरुप्रभाः ॥ २

अशक्नुवद्भिस्तैर्गन्तुमुपवासश्रमारुसैः । चिन्तितेऽभ्यागतान्यद्य सहितान्सप्त सागरान् ॥ २

कृताभिषेकैस्तैर्न्यसा वलकलाः पादपेष्वह । अद्यापि नावशुष्यति प्रदेशे रघुनन्दन ॥

देवकार्याणि कुर्वद्धियांनीमानि कृतानि वै।
पुष्पैः कुवलयैः सार्घे म्लानस्वं नोपयान्ति वै॥

ऋत्सं वनमिदं दृष्टं श्रोतव्यं च श्रुतं त्वया। तदिच्छाम्यभ्यनुज्ञाता त्यक्तुमेतत्कलेबरम् ॥ 26 तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनाम् । मुनीनामाश्रमो येषामहं च परिचारिणी ॥ \$ 6. धर्मिष्ठं तु वचः श्रुत्वा राघवः सहरुक्षणः। पहिषमतुलं लेभे आश्चर्यमिति तत्वतः ॥ ३ ० तामुवाच ततो रामः श्रमणीं संशितत्रताम् । अर्चितोऽहं त्वया भवत्या गच्छ कामं यथासुखम्।। ३ ? इत्युक्ता जटिला वृद्धा चीरकृषण।जिनाम्बरा । तस्मिन्मुहूर्ते शबरी देहं जीर्णे जिहासती ॥ 3 ? अनुज्ञाता तु रामेण हुत्व। ऽऽत्मानं हुताशने। ज्वलःपावकसङ्काशा स्वर्गमेव जगाम सा ॥ 33 दिव्यामरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना । दिज्याम्बरधरा तत्र बभूव पियदर्शना ॥ 38 विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सौद।मिनी यथा।

प्रणम्य शिरसा रामं स्वर्गता सुप्रभानना ॥

22

34

यत्र ते सुकृतात्मानो विहरनित महर्षयः। तत्पुण्यं शबरी स्थानं जगामात्मसमाधिना॥

इति चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥



#### पञ्चसप्ततितमः सर्गः॥

दिवं तु तस्यां यात।यां शवर्या स्वेन तेजसा । छक्ष्मणेन सह आत्रा चिन्तयामास राघवः ॥

स चिन्तयित्वा धर्मात्मा प्रभावं तं महात्मनाम् । हितकारिणमेकांग्रं छक्ष्मणं राघवोऽब्रवीत् ॥

दृष्टोऽयमाश्रमः सौम्य बह्वाश्चर्यः कृतात्मनाम् । विश्वस्तमृगशादृ्लो नानाविह्गसेवितः ॥

सप्तानां च समुद्राणामेषु तीर्थेषु रुक्ष्मण । उपस्पृष्टं च विधिवत्पितरश्चापि तर्पिताः ॥

प्रणष्टमशुभं यत्तत्कल्याणं समुपस्थितम् । तेन तत्वेन हृष्टं मे मनो लक्ष्मण संप्रति ॥

| हृद्ये हि नरव्यात्र शुभमाविर्मविष्यति ।<br>तदागच्छ गमिष्यावः पम्पां तां प्रियदर्शनाम् ॥    | Ę   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ऋस्यम्को गिरिर्यत्र नातिदूरे प्रकाशते ।<br>यस्मिन्वसति धर्मात्मा सुत्रीवौऽशुमतः सुतः ॥     | 9   |
| नित्यं वालिभयात्त्रस्तश्चतुर्भिः सह वानरेः।<br>अभित्वरे च तं द्रष्टुं सुग्रीवं वानरर्षभम्॥ | 6   |
| तदधीनं हि मे सौम्य सीतायाः परिमार्गणम् । एवं ब्रुवाणं तं धीरं रामं सौमित्रिस्बवीत् ॥       | 9,  |
| गच्छावस्त्वरितं तत्र ममापि त्वरते मनः।<br>आश्रमातु ततस्तसमान्निष्कम्य स विशांपतिः॥         | १०  |
| आजगाम ततः पम्पां रूक्षणेन सहाभिभूः।<br>समीक्षमाणः पुष्पाढ्यं सर्वतो विपुलदुमम्॥            | ? ? |
| कोयष्टिकैश्चार्जनकैः शतपत्रैश्च कीरकैः। एतैश्चान्यैश्च विविधेः नादितं तद्वनं महत्॥         | १२  |
| स रामो विविधान्वक्षान्सरांसि विविधानि च ।                                                  | 23  |

सतामासाद्य वै रामो दूरादुद्कवाहिनीम्। मतङ्गसरसं नाम हदं समवगाहत ॥ ततो जग्मतुरव्ययो राघवौ हि समाहितौ। स तु शोकसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः॥ विवेश निलनीं पम्पां पङ्कजिश्च समावृताम् । तिलकाशोकपुन्नागवकुलोहालकाशिनीम् ॥ रम्योपवनसंबाघां पत्मसंपीडितोदकाम् । स्फटिकोपमतोया ह्यां श्रक्षणवा लुकसन्तताम् ॥ मत्स्यकच्छपसंबाधां तीरस्यद्रमशोभिताम् । सखीभिरवयुक्ताभिर्वताभिरनुवेष्टिताम् ॥ किन्नरोरगगन्धर्व यक्षराक्षससेविताम् । नानादुमलताकीणां शीतवारिनिधिं शुमाम्।। पद्मै: सौगन्धिकैसाम्रां शुक्कां कुमुद्रमण्डलै:। नीलां कुवलयेजीतैर्बहुवर्णी कुथामिव।। अरविन्दोत्पलवतीं पद्मसौगन्धिकायुताम् । पुष्पिताम्रवणोपेतां बहिंणोद्घृष्टनादिताम् ॥

सतां दृष्ट्वा ततः पम्यां रामः सौमित्रिणा सह । विल्लाप स तेजस्वी कामाइशरथातमजः॥ २२ तिलकेचीं जपूरेश्व वरेः शुक्कद्रमेस्तथा। पुष्पितैः करवीरेश्च पुत्रागेश्च सुप्षिपतैः ॥ २३ मालतीकुन्दगुलमेश्च माण्डीरेर्निचुलैस्तथा। अशोकै: सप्तपणिश्च केतकरतिमुक्तकै:। अन्येश्च विविधेर्वृक्षेः प्रमदामिव मुषिताम् ॥ २ ४ नस्यास्तीरे तु पूर्वीकः पर्वतो धातुमण्डतः। ऋरयमूक इति रूयातः पुण्यः पुष्पितकाननः ॥ २५ हरेर्ऋक्षरजोनाझः पुत्रस्तस्य महात्मनः । अध्यास्ते तं महावीर्यः सुग्रीव इति विश्रतः ॥ २६ सुशीवमभिगच्छ त्वं वानरेन्द्रं नर्षभ । इत्युवाच पुनर्वाक्यं लक्ष्मणं सत्यविक्रमम्।। २७ राज्यभ्रष्टेन दीनेन तस्यामासक्तचेतसा ।

इत्येवमुक्त्वा मदनामिपीडितः स लक्ष्मणं वाक्यमनन्यचेतसम् ।

कथं मया विना शक्यं सीतां लक्षमण जीवितुम् ॥ २८

विवेश पम्पां निलनीं मनोहरां रघूतमः शोकविषादयन्त्रितः॥

२९

ततो महद्वर्तम सुदूरसंक्रमः

क्रमेण गत्वा प्रविलोकयन्वनम् ।
दद्शे पम्पां शुभदर्शकाननामनेकनानाविधपक्षिसङ्कुलाम् ॥

30

इति पद्मसप्तितमः सर्गः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीचे भादिकान्धे चतुर्विशतिसहिकायां संहितायाम्

अरण्यकाण्डः समाप्तः ॥



#### ॥ श्री: ॥

#### ॥ श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः ॥



#### सार्तसंपदायः।

खिस्त प्रजाभ्यः परिपालयन्तां

| न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः।                                                              |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| गोब्र झणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं                                                               |   |
| लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥                                                               | ? |
| काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी ।<br>देशोऽयं क्षोमरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥  | 3 |
| अपुताः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः ।<br>अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् ॥   | 3 |
| चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् ।<br>एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् ॥                  | S |
| शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा ।<br>स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ | 4 |
| रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥                       | 8 |

मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुण।व्धये। चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्॥

यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते । मृत्रनाशे समभवत्ते भवतु मङ्गलम् ॥

यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयतपुरा । अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥

अमृतोत्पादने दैत्यान् इतो वज्रधरस्य यत्। अदितिभिङ्गलं पादाचचे भवतु मङ्गलम्।।

वीन्विक्रमान्त्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः। यदासीनमङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्।।

ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा॥

कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवी बुद्ध वात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् । करोमि यद्यत्सकलं परसी नारायणायेति समर्पयामि ॥

#### श्रीवैष्णवसंपदाय:।

| प्वमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । प्रविधास्य । प्रविधास्य । प्रविधास्य ।                                                     | ? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः।<br>येषमिन्दीवरश्यामो हृद्ये सुप्रतिष्ठितः॥                                                  | 2 |
| काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । देशोऽयं क्षोमरहितो ब्रह्मणाः सन्तु निर्मयाः ॥                                              | ą |
| कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः।<br>श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताम्॥                                               | 8 |
| खिन्त प्रजाभ्यः परिपालयन्तां<br>न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः ।<br>गोत्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं<br>लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ | ų |
| मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाव्भये।<br>चक्रवर्तितनुज्ञाय सार्वभौमाय मङ्गलम्॥                                                        | æ |
| वेदवेदान्तवेद्याय मेघइयाम समूर्तये।                                                                                                 |   |

पुंसां मोहनरूपाय पुण्यक्षोकाय मङ्गलम् ॥

| विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः ।                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् ॥  पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया ।     | 4    |
| निद्ताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम् ॥                                               | 9    |
| त्यक्तसाकेतवासाय चित्रक्टविहारिणे ।<br>सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम् ॥    | १०   |
| सौमितिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे।<br>संसेव्याय सदा भक्त्या खामिने मम मङ्गलम्॥  | ११   |
| दण्डकारण्यवासाय खण्डितामर्शत्रते ।<br>गृष्ठराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् ॥ | १२   |
| सादरं शबरीदत्तफलम्लाभिलाषिणे ।<br>सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्वोद्रिक्ताय मङ्गलम् ॥      | १३   |
| हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने ।<br>वालीपमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम् ॥           | \$ 8 |
| श्रीमते रघुवीराय सेतूह्रिह्वतसिन्भवे ।<br>जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् ॥       | १५   |
| आसाद्य नगरी दिव्यामभिषिक्ताय सीतया ।<br>राजािषराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् ॥       | १६   |

मङ्गलाशासनपरेर्मदाचार्यपुरोगमैः । सर्वेश्च पूर्वेराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॥ १७

#### माध्वसंप्रदायः।

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः।
गोत्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी।
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः॥ २
लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवः।
येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः॥ ३
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये।
चक्रवर्तितन्जाय सार्वभौमाय मङ्गलम्॥ १

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवी

बुद्धचात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् ।

करोमि यद्यत्सकलं परसौ

नारायणायेति समर्पयामि ॥

4

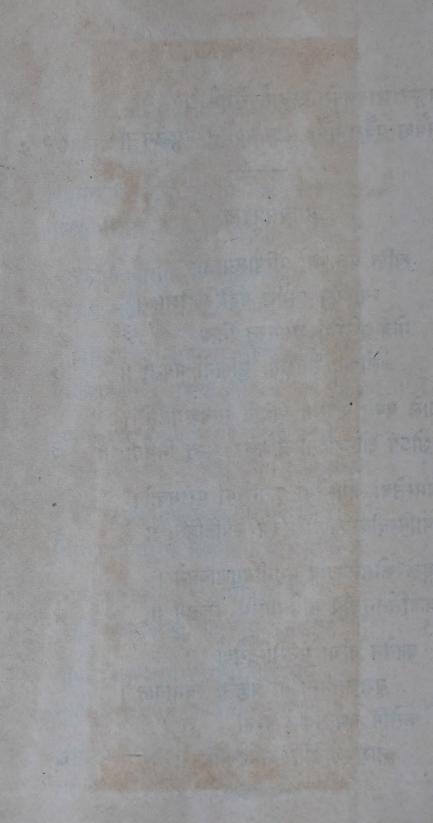



